प्रकाशक
दुर्गाशंकर नागर
सम्पादकं—'कॅल्पवृच्'
उज्जैन, सी० स्त्राई०

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सिद्धिर्भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः॥

> मुद्रक श्रीयुत भक्तसन्जन, बेलविडियर पेस, इलाहाबाद

# विषय-सूची

|             |                              | पृष्ठ      |
|-------------|------------------------------|------------|
| ••••        | ••••                         | <b>१-8</b> |
| • • • •     | ****                         | १-३        |
| ••••        | ****                         | 3          |
| ****        | ••••                         | ે<br>ઉદ્   |
| ••••        | •••;                         | 33         |
| ****        | ****                         | १५         |
| इ स्वत्व है | ••••                         | <br>૨१     |
| ••••        | ****                         | રજ         |
| ••••        | ••••                         | ₹o         |
| ••••        | 4240                         | 3¥         |
| ****        | ••••                         | 88         |
| ****        | ***                          | 8ફ<br>જ    |
| ***         | ****                         | હવ<br>લપ્ટ |
| ••••        | ***                          | ६४         |
|             | <br><br><br>इ. स्वत्व है<br> | ••••       |

# श्राध्यात्मिक मग्डल

हमारे पास घर बैठे आध्यात्मिक शिक्ता प्राप्त करने के लिए कई महानुभावों के पत्र आया करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मंडल स्थापित किया गया है जिससे सब कोई घर बैठे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक वल संपादन कर अपने क्लेशों और दुःखों से मुक्त होकर आनन्दमय जीवन वनाकर दूसरों का कल्याण करें।

आध्यात्मक मंडल के सदस्य बनने वालों को (१) प्रार्थना कल्पद्रुम, (२) प्राणचिकित्सा, (३) ध्यान से आत्म चिकित्सा, (४) प्राकृतिक आरोग्य (५) अध्यात्म शिचा पद्धति, (६) आरोग्य साधन पद्धति, (७) त्राटक चार्ट, (८) 'कल्पवृच्च' वर्ष भर के लिए, (६)।ॐ दर्शन (चित्र), (१०) आत्म प्रेरणा, ये सब दिये जाते हैं।

जो सङ्जन सदस्य बनना चाहते हों, प्रवेश फॉर्म मेंगवा सकते हैं। कोई सदाचारी पुरुष इस मंडल का सदस्य बन सकता है। ८) में ये सब दिये जाते हैं।

### उपक्रम

\*

ग्रौपि खाऊँ न बूटी लाऊँ न कोई वैद बुलाऊँ पूरण वैद मिले ग्रविनांशी वाही को नवज दिखाऊँ ॥

अधिक विचानार हो जाता है, तो कहीं वैद्य की हुँढ़ श्रीविद्विद्वि और कहीं डाक्टरों का दरवाजा खटखटाया जाता है; किन्तु फिर भी कई दशात्रों में कितने ही प्रयत्न करने पर भी रोगी मृत्यु के मुख से बचाया नहीं जा सकता। इसके विमद्ध ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं, जिनमें रोगी बिलकुल मरणासन्न होता है, दवा-दारू तो रही श्रलग, उसे एक घूँट पानी देने वाला तक कोई नहीं रहता, परमात्मा का नाम ही उसके लिए एकमात्र आधार रहं जाता है; किन्तु वह मरते-मरते वच जाता है श्रीर निरोग होकर खूब हुण्ट-पुण्ट हो जाता है। श्रीर जो लोग रुग्णावस्था में उसकी याद-खवर भी करने की चिन्ता न रखते थे, उसके यहाँ आकर उसे यह कहते हुए वधाई देते हैं कि भाई तुम्हें 'परमात्मा' ही वचा गया है। अपने मुँह से इस प्रकार सच्ची वात को कहते हुए भी लोग उस वाक्य की सत्यता का श्रनुभव नहीं करते। उनकी समक में नहीं प्राता कि इसका कारण क्या है ?

कारण ? कारण केवल यही है कि पहले हण्टान्त में रोगी

का वैद्य, हकीम श्रोर डाक्टर किसी पर भी विश्वास न था; किन्तु दूसरे हष्टान्त में परमात्मा का श्रटल विश्वास-पूर्ण चिन्तन था।

यदि और स्पष्ट चाहते हो, तो गीता के पन्ने खोलो, वहाँ लिखा मिलेगा—

अनन्याशिचतयन्तो माम् ये जनाः पयु पासते।

तेषाम् नित्याभियुक्तानां योगन्तेमं वहाम्यहम्। (गीता) जैसा स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे—'भगवान् हमें यह 'तमन्सुक' लिख कर दे गये हैं कि मैं तुम्हारे योगन्तेम का, सृष्टि और खष्टा के साथ सामंजस्य का निर्वाह करूँगा; किन्तु भाई, इकरारनामा इकतर्फा तो होता नहीं, तुम्हें भी कुछ शर्ते पूरी करनी पड़ेंगी। भगवान् की शर्ते क्या हैं ? तुम मेरा चिन्तन किया करना, केवल मुँह से 'कृष्ण' 'कृष्ण कह कर नहीं किन्तु अनन्यभाव से, मुमे अपने से भिन्न न समम्भ कर मुममें अभियुक्त होकर, मुममें भिल कर।'

ऊपर दिये गये दृष्टान्तों में से पहले में यह शर्त पूरी नहीं की गई श्रीर दूसरे में उसका पूरा-पूरा निर्वाह हुआ है। इसीलिए परिणाम-भेद है।

इस शर्त को पूरा करने से प्रत्येक सनुष्य अपने चेम के लिए निश्चित रह सकता है।

परन्तु यदि कोई अब तक इस शर्त के विमुख चलकर उसके परिणाम भोग रहा हो, तो वह भी इसी उपाय से अपने खोये हुए रह्न कोष को प्राप्त कर सकता है। किन्तु अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वे विना डाक्टर साहब की सलाह लिये प्रत्यच्तः आरोग्यप्रद काम भी विश्वासपूर्वक नहीं कर सकते। उनका समाधान कर देना आवश्यक है।

जब किसी रोगी के जीवन की हम सर्वथा आशा छोड़ देते हैं, तो बहुधा कहा करते हैं कि यदि धन्वन्तिर ही आवें, तो इसे बचा सकते हैं; अन्यथा यह बच नहीं सकता। इसका अर्थ है कि धन्वंतिर की द्वा व्यर्थ नहीं जाती। धन्वन्तिर के नाम के साथ असफलता का कहीं उल्लेख नहीं है। अच्छा यदि, धन्वन्तिर आते तो हम वही करते, जो वे कहते; किन्तु उन्हें जो कुछ कहना था वे कह गये हैं। वे कह गये हैं—

श्रच्युतानंद-गोविन्द-नामोच्चारणभेपजात ;

नश्यंति सकलाः रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।

इससे यह श्रभिप्रेत नहीं कि 'गोविन्द' कहा श्रीर काम बन गया। नहीं, उच्चारण के माने हैं श्रपने को इतना उठाश्रो कि गोविन्द नाम तक पहुँच जाश्रो, उसके योग्य हो जाश्रो।

ऐसा करने से वह अनंत आलोक दिखाई पड़ेगा, जिसके सामने रोग, शाक, दुरिंचता आदि अमंगल का कोई भी रूप ठहर नहीं सकता। पहले आँखें चकाचौंध हो जायँगी। आप कहेंने—

पृपन्ने कर्पेयम सूर्य प्राजापत्य न्यूह रश्मीन समृह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि (यजु० ई० उ०)

'हे भर्ता ! हे एक चारी ! हे संसार के उत्पत्ति-कर्ता सूर्य ! जरा श्रपनी किरणों को दीजिए जिससे में श्रापके तेजोमय मगलरूप स्वरूप को देखूँ।' किन्तु 'उस तेज-पुञ्ज को अपनी किरगों हटानी नहीं पड़ेंगी; क्योंकि उन ज्ञानरूप सौम्य किरगों के पड़ते ही आपकी टिंट पैनी हो जायगी और आप उस तेज को भेद कर, उसके स्वरूप को देख कर, आश्चर्य-चिकत हो कह उठेंगे, अहा—

'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि'

'जो यह पुरुष है, वह मैं हूँ' श्रीर यह जानते ही उसकी श्रीर श्राकृष्ट होकर श्रीप उसमें लीन हो जायँगे 'ब्रह्मवित् ब्रह्मैं व भवति' श्रीप 'कल्याण्-तम' हो जायँगे, रोग-शोक सब भाग खड़े होंगे।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः (ई०)

परमात्मा श्रीर श्रात्मा के श्रभिन्नत्व को देख लेनेवाले के लिए कीन शोक श्रीर कीन मोह ?

आरोग्य अपने ही भीतर होते हुए भी यदि आप उसकी तलाश बाहर करते रहेंगे, तो आप अपने घर की खीर छोड़ कर भिचा के लिए दौड़नेवाले की भाँति उपहासास्पद होंगे।

फिर भी यह समभ रखना चाहिए कि श्रीषध प्रयोग के विरुद्ध यह पुस्तक नहीं लिखी गई है। एकत्व दृष्टि के हो जाने पर दवा खाना न खाना एक सा है।

—ह्योमचन्द्र

## नियम

१—बाहरी शोर-गुल से दूर किसी जगह या कमरे में आराम से बैठ जाओ। अपने मन को प्रस्तुत ध्यान-विशेष पर एकाम्र करो। मन को इधर-उधर न भटकने दो। अपने समज्ञ उपस्थित विषय पर मन को सर्वशः एकाम्र करने से ही अभीष्ट सिद्धि होगी। कमरे में प्रवेश करने पर, या कमरे से बाहर निकलने के समय, या समय-समय पर बीच में भी अपने मस्तिष्क को विश्राम दे सकते हो। ऐसा करने के लिए अन्य विचारों का स्मरण करना चाहिए और मस्तिष्क को एक या दो मिनट के लिए सर्वथा विचार-श्रून्य कर देना चाहिए।

२—अपने विपय के निकट खुले मन होकर जाओ। पहले के पूर्व-निर्मित विचारों, भावों और विश्वासों को निकाल डालो और उस स्थिति को यहण करो जो अपने माता-पिता की वातें सुनते हुए शिशु की, या गुरु के चरणों के निकट वैठे हुए जिज्ञासु की होती है। इस समय मानसिक स्थिति आलोचनात्मक नहीं, किन्तु पाही होनी चाहिए। अर्थ समय पर खुद खुल जायगा। यद्यपि इन ध्यानों में डिल्लिखित कई डिक्तियाँ आश्चर्य-जनक देख पड़ेंगी, तथापि हैं वे सब सत्य। यदि वे तुम्हारे भूतकालीन विश्वासों के विरुद्ध हों, तो उन्हें स्वीकार करने में हिचिकचाश्रो मत। आपसे इस पुस्तक के

अध्ययन से कुछ परिमाणों की आशा रखने की कहा जाता है, श्रीर यदि जो खुछ में कहता हूँ कि होगा, होता है तो वह इस बात का लच्या होगा कि आप ठीक रास्ते पर हैं। 'गृच फलों से पहचाना जाता है' स्त्रीर परिणाम में ये ध्यान भी अपनी ही योग्यता से खड़े होंगे वा गिरेंगे; इसलिए जो कुछ इतमें वताया गया है, उसे विश्वास-पूर्वक स्वीकार करो।

३—पहले दिन पहले ध्यान के अध्ययन में प्रातःकाल आधा घंटा लगाओं और यदि सम्भव हो तो उतना ही समय शाम को भी। दूसरे ध्यान को भी उसी प्रकार लो। छोर जब तक बारहों ध्यान खतम न हो जायँ यही क्रम रक्खो। इस क्रिया को तब तक दुहराते रही, जब तक कि पूर्ण स्वास्थ्य न प्राप्त हो जाय।

यदि तुम्हें अनुभव होता है कि किसी एक ध्यान से तुम्हें त्रीर ध्यानों से अधिक लाभ होता, तो उस पर अधिक समय लगात्रो। प्रत्येक का तुम्हारे शरीर पर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा; वे इसी उद्देश्य को लच्य करके लिखे गये हैं। इस प्रकार पहला ध्यान तुम्हारे मन को सान्त्वना देगा, दूसरा तुम्हें विश्वास देगा, तीसरा तुम्हारी इच्छा-शक्ति को बढ़ावेगा, चौथा तुम्हें सुख देगा, आदि। यदि तुम अपने रोजनामचे में प्रत्येक ध्यान के ठीक-ठीक प्रभाव को लिखते जास्रोगे, तो तुम्हें बहुत सहायेता मिलेगी। स्मरण रक्खो कि इस बीच तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरता जायगा।

४—तुम्हें अपने मन में निश्चय होना चाहिए, कि मुक्ते चाहे कोई भी रोग क्यों न हो, मैं अवश्य नीरोग होने जा रहा हूँ; क्योंकि प्रकृतितः आरोग्य मुक्त में निहित है। जल्दी में कोई काम न करो। पूरा समय लो। उद्देग-रहित और शांत होकर काम करो। अपने विचारों को अच्छी तरह वश में रक्खो। अपनी शक्तियों को इस तथ्य पर एकाअ करो, कि वस्तुतः मैं अच्छा हूँ और तुम्हें शीघ अनुभव होगा, कि मैं अच्छा हूँ

यह आवश्यक है, कि जो कुछ भी किया जाय, सच्ची हिता और लगन से किया जाय, सावधानी ही से नहीं, किन्तु हार्दिक श्रद्धा से और इस अटल विश्वास के साथ कि आत्माओं और शरीरों का परम वैद्य तुम्हारे भीतर काम कर रहा है, तुम्हारे सब रोगों को चंगा कर रहा है और समस्त उपद्रवों को शांत कर रहा है।

# ध्यान से स्रात्म-चिकित्सा

## पहला ध्यान

## 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' \*

जैसे दूध में घी सर्वत्र रहता है, वैसे ही ब्रह्म भी जगत में सर्वत्रः व्याप्त है। —स्वामी विवेकानन्दः

स्मिन्द्र वें खिलवदं ब्रह्म।' सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछः में केवल वे ही वस्तुएँ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें

हम भली, मंगलमयी समभते हैं, किन्तु उनमें वे सभी सम्मिलितः हैं, जो हमें बुरी, अमंगलमयी दिखाई देती हैं।

सत्य और सुन्दर होने के साथ-साथ परमात्मा शिव है, मंगल है। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'। अब यदि हम बुराई की, अमंगल की सत्ता स्वीकार कर लें, तो हम उस सर्वोच्च सिंहासन पर जिस पर, केवल परमात्मा का अधिकार है, उसका एक प्रतिद्वन्द्वी बिठलाते हैं, अतएव अमंगल कुछ नहीं, मंगल ही—शिवही—परमात्मा ही सब कुछ है।

परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं, किसी की सत्ता नहीं। इसी से उसे सत्य कहते हैं। वह नाशवान नहीं है। परमात्मा प्रकृति के बाहर और भीतर सब कहीं है। परमात्मा प्रकृति है और प्रकृति परमात्मा है। परमात्मा प्रकृति के अपर और परे है। यदि प्रकृति के साम्राज्य के बाहर किसी

जगह की कल्पना कर सकते हो, तो वहाँ भी परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा प्रकृति, के भीतर श्रीर प्रकृति के बाहर है।

प्रकृति परमात्मा की दृश्य प्रतिमा है, उसका प्रत्यक्त स्वरूप है। परमात्मा को परमब्रह्म और दिन्य चेतन कहते हैं। धर्मोप-देशक हमें वतलाता है, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व-च्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वद्रष्टा है।

परमात्मा इससे भी अधिक कुछ श्रीर है। सब गुणों का उत्पत्ति-स्थान वा मूल होने के कारण हम परमात्मा पर गुणों का श्रारोप नहीं कर सकते। परमात्मा सर्वशक्ति है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञानी है श्रीर सर्वहिष्ट है, यह कहना श्रधिक संगत होगा। मनुष्य प्रेम-सय है, किन्तु परमात्मा प्रेम है। मनुष्य मंगलमय है, किन्तु परमात्मा मंगल है। मनुष्य श्रीर विलिष्ठ है, किन्तु परमात्मा स्वास्थ्य श्रीर वल है।

में प्रकृति का एक पूर्णांश हूँ, अतएव निश्चय ही मैं परमात्मा का भी अंश हूँ। मेरा परमात्मा से वही सम्बन्ध है, जो नारंगी की एक फाँक का सारी नारंगी से है, जो एक जल-कण का सागर से है। तत्त्व में, सार में, मैं और परमात्मा एक हैं, किन्तु मात्रा में नहीं। दिनकर-मण्डल से अनन्त रिश्मयाँ संसार पर नित्यशः पड़ा करती हैं, परन्तु इससे क्या उसका तेज घट जाता है ? इसी तरह मेरा जीवन-प्रवाह उस महान् जीवनोद्गम से फूट पड़ा है, किन्तु उसके तेज, बल और महत्त्व में कुछ भी अन्तर नहीं आया है। मुक्त में

पारमात्मिकता उतनी ही मात्रा में है, जितने को खींच सकने की मुक्त में सामध्ये है, उससे अधिक नहीं। मेरा वास्तविक 'मैं' यही है और जैसे मुक्त में आध्यात्मिक जीवन की अभिवृद्धि होती जायगी, वैसे ही मेरे इस वास्तविकत्व का, इस सत्य स्वयं का, इस 'मैं' का विस्तार बढ़ता जांयगा।

इसलिए मेरा आत्मा, जो उस अनन्त के प्रत्यच्च स्वरूप का सार है, कभी रुग्ण वा अस्वस्थ नहीं हो सकता। क्या परमात्मा को रोग-शोक व्याप सकता है ? इस भाव पर हमें हँसी आती है। यदि परमात्मा कभी रुग्ण, अस्वस्थ और शोक-प्रस्त नहीं हो सकता, तो न्यायसंगत और स्वाभाविक परिणाम यही निकलता है, कि 'मैं', मेरी चेतना बलिष्ठ है, मेरा वास्तिक आत्मा स्वस्थ है।

समुद्र से एक बूँद पानी लो। उसका विश्लेषण कर देखो, उसमें सागर के सब गुण मिलेंगे, उससे न्यूनाधिक नहीं। सूर्य-प्रकाश की एक किरण में सूर्य का सार है। नारंगी की एक फाँक में सारी नारंगी का तत्त्व विद्यमान है। में परमात्मा का एक अंश हूँ। वह मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। वह सब गुणों का उत्पत्ति-स्थान और देने वाला है, इसलिए मुक्त में उसके समस्त गुण विद्यमान हैं।

फिर भी मेरा शरीर रुग्ण क्यों है ?

# दूसरा ध्यान

## सोऽहं

## यत्पूर्णीनदैकबोधस्तद्ब्रह्माहम्

—जावालोपनिषत्

हिन ध्यान के अन्त में यह समस्या हमारे सामने प्रिंप के खड़ी हुई थी—मेरा शरीर रुग्ण क्यों है ? उत्तर केवल यही है कि हमें उस ध्यान में प्रतिपादित महान् सत्यता की अनुभूति नहीं मिली है।

जो कुछ हमने पिछले ध्यान में कहा है, उसको दुहरा लेना चाहिए। हमारा ध्येय था—'सर्व खिलवदं श्रह्म'—सव कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा ही सव कुछ है। परमात्मा का दृश्यमान स्वरूप प्रकृति है में प्रकृति का एक अंश हूँ। इसिलए में परमात्मा का प्रत्यच स्वरूप हूँ और मेरा शरीर मेरे आत्मा का, मेरे आंतरिक स्वयं का प्रत्यच प्रतिरूप है।

परमात्मा को रोग-शोक नहीं व्याप सकता श्रीर मैं, मेरा वास्तविक स्वयं परमात्मा के साथ एक है। इसलिए मुक्ते भी रोग, शोक नहीं व्याप सकता, पर मेरा शरीर जो मेरे श्रांतरिक स्वयं का पूरा बाह्य रूप है, तो भी बीमार मालूम देता है।

## ध्यान से श्रातम-चिकित्सा

यह क्यों ? जैसे कहा जा चुका है, केवल इसलिए कि इस तक में मिहित महान सत्यता की हमने अनुभूति नहीं पाई है।

हमारा शरीर एक रथ है जिस पर इन्द्रियों के घोड़े जुते हैं, घोड़ों पर मन की लगाम लगी हुई है, लगाम सारथी बुद्धि के हाथ में है। 'परम पद' का पिथक आत्मा रथ पर सवार है। रथ के स्वामी पिथक ने सारथी को आज्ञा दी कि अमुक स्थान को प्रस्थान करना है। सारथी ने लगाम को भटका दिया, घोड़ों ने संकेत को समका और अपने रुख का निश्चय किया। इस प्रकार रथ स्वामी के अधीन है, शरीर आत्मा के अधीन है; किन्तु यह कम उलट गया है। स्वामी तो सो गया है, सारथी ने किंकर्त्तन्य-विमूद् होकर लगाम को ठीली छोड़ दिया है। घोड़ों पर कोई अंकुश नहीं है। रथ कहीं का कहीं जा रहा है। यों कहना चाहिए कि रथ स्वामी के वश में न होकर स्वामी रथ के वश में है, शरीर आत्मा के शासन में नहीं है, आत्मा शरीर के शासन में है।

यदि मैं इस उलटे क्रम को पलट कर स्वाभाविक क्रम की स्थापना कर सकूँ, यदि आत्मा को जगाकर शरीर पर उसका शासन जमा सकूँ, तो फिर उपद्रवों के लिए स्थान न रह जाय रोग-शोक पास फटकने ही न पावें। फिर रुग्ण वा स्वस्थ होना मेरी इच्छा पर निर्भर होगा और क्यों कि मैं रुग्ण होना

<sup>\*</sup>त्रात्मानं रथिनं विद्धि, शरीर रथमेव तु! बुद्धि तु सारथिं विद्धिः मन: प्रग्रहमेव च (कठोपनिषत् )

नहीं चाहता, इसलिए मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊँगा। यही नियम में भी है। नियम से अभिप्राय है, ईश्वर की अपरिवर्तनीय आज्ञा का जिसका कभी उल्लंघन नहीं हो सकता है।

परमात्मा का मुक्तमें उसी प्रकार वास है, जिस प्रकार अपने पुत्र में सांसारिक पिता का। श्रीर हमारा वास परमात्मा में है, उसी में हमारी गति है श्रीर उसी में हमारा श्रस्तित्व भी।

मेरा वास परमात्मा में है श्रीर परमात्मा का वास मुक्तमें है। परमात्मा मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सोऽहं।

सोऽहं। यदि यह बात न होती, तो मेरा श्रस्तित्व ही नहीं होता, मेरा श्रात्मा, मेरा स्वयं यहाँ रहता ही नहीं; परनतु सोऽहं। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा में हूँ। परमात्मा का वास मुक्त में है, मेरा वास परमात्मा में है। मेरा परमात्मा से मेल है, योग है; श्रतएव मैं मर नहीं सकता। मैं बीमार नहीं हूँ मैं स्वस्थ हूँ—सोऽहं।

में अपना शरीर नहीं हूँ। पदार्थवादी इसे स्वीकार नहीं करेगा; परन्तु वह गलती पर है। वह कहेगा कि मन पदार्थ की कृति है; किन्तु यह सत्य नहीं। प्रत्युत पदार्थ मन की कृति है। वास्तिवक 'में' मेरा आत्मा है। इस 'में' का च्द्भव उस महान् चेतनता से, उस महान् 'में' से हुआ है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यही 'में' मेरा वास्तिवक सार है। इसी में मेरा महत्व है। यही उस परम आत्मा से मेरा, आत्मा का मेल कराता है, मुक्ते उसका शिशु वतलाता है।

सोऽहं। मैं दिन्य तत्व से बना हूँ। मुक्त में केवल परमात्मा का सादृश्य ही उसका तत्व है, उसकी वास्तविकता है। इसिलए मैं परिस्थितियों का अशक्त, असहाय पुतला मात्र नहीं हूँ। रोग, शोक, चिन्ता का शिकार नहीं हूँ। अमंगलो-द्भाविनी शक्तियों का खेलवाड़ नहीं हूँ, नहीं हूँ में बुरी आदतों का क्रीत दास।

सोऽहं। मैं और मेरे पिता एक हैं। जिस प्रकार मेरा परम पिता अपनी सृष्टि की रचना करता है, और उस पर शासन करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी सृष्टि रचता हूँ और उस पर शासन चलाता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ मेरे वश में हैं। मैं अमाङ्गिलक शक्तियों का शिकार, दास या आज्ञाकारी भृत्य नहीं हूँ। अमंगल की वास्तिवकता नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। वह केवल मंगल का अभाव है। उसी प्रकार, जिस प्रकार अन्धकार प्रकाश का अभाव है।

प्रकाश का प्रवेश करो, अन्वकार विलीन हो जायगा; परमात्मा की, शिव की, मंगल की उपस्थित का अनुभव करो, अमंगल भाग जायगा। उसका कोई भी रूप न रह जायगा। विरुद्ध परिस्थितियाँ, अस्वस्थता, रोग, बुरी आदतें और पाप वासनाएँ सब छू-मंतर हो जायँगी। एक ही स्थान पर, एक ही समय, अन्धकार और प्रकाश रह नहीं सकते। इसी प्रकार मंगल और अमंगल भी एक ही स्थान पर, एक ही समय, नहीं रह सकते। मंगल और प्रकाश वास्तविक हैं और

#### ं ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

अमंगल और अन्धकार अवास्तिवक और असत्य; अतएव मुके अन्धकार और अमंगल को भगाने के लिए केवल प्रकाश और मंगल को उपस्थित करना है।

इसलिए मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने घर में,
अपने शरीर में, अपना उचित स्थान ग्रहण करूँगा।
मैं अब से उसका सेवक बनकर नहीं रहूँगा, उसका
स्वामी बन जाऊँगा। मैं अपने शरीर पर शासन करता
हूँ। मेरा शरीर मुक्त पर शासन नहीं करता। मेरे भीतर
से परमात्मा प्रणव शब्द का उच्चारण करता है—'स्वस्थ
बनो', और मैं स्वस्थ हूँ; क्योंकि पूर्ण विश्वास-पूर्वक
उच्चारण की गई सत्यता व्यर्थ नहीं जाती।

## तीसरा ध्यान

## पदार्थ की अस्थिरता

"मनुष्य में परिवर्तनशील पदार्थ हैं, श्रौर मनुष्य में निर्विकार निर्विकल्प, नित्य, वास्तिविक श्रात्मा है। वास्तिविक श्रात्मा सूर्य के समान है। श्रौर बदलने वाले तत्त्व तीन शरीर हैं—स्थूल शरीर, सूदम शरीर श्रौर कारण शरीर....ये तीनों शरीर परिवर्तनशील पदार्थ हैं। ये श्रात्मा नहीं, किन्तु श्रनात्मा हैं। ये परिवर्तनशील श्रौर श्रिस्थर हैं। ये तुम—श्राप नहीं। तुम—श्राप नहीं। तुम—श्राप निर्विकार हो, निर्विकल्प हो।"

—स्वामी रामतीर्थ

विचार करना है। प्रकृति-विद्या-विशारदों का चिन्न से विचार करना है। प्रकृति-विद्या-विशारदों का चिन्न से कि दृश्यमान सृष्टि पदार्थ-विनिर्मित है. पदार्थ से बनी है। जो कुछ इन बाहरी छाँखों से दिखाई देता है छोर जिसे हम छू सकते हैं, वह पदार्थ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ निद्र्शन, दिखलावा या छामास-मात्र है।

धूप में खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया पड़ेगी, धूप से हट जाओ, छाया भी लोप हो जायगी। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा प्रतिबिम्ब उसमें ∕दिखाई देगा, दर्पण के सामने से हट जाओ, तुम्हारा प्रतिबिम्ब विलुप्त हो जायगा।

प्रतिविम्ब वा छाया का वास्तिवक अस्तित्व नहीं था। केवल दिखलावा वा आभास-मात्र था।

इसी तरह पदार्थ की भी वास्तविकता, श्रमिलयत नहीं है, न उसका श्रस्तित्व ही है। उसमें कोई जीवन नहीं है। हाँ, परमाणु, जिनके योग से पदार्थ बनता है, श्रविनाशी हैं। श्राधिनक विज्ञान-विशारद बतलाते हैं, कि ये परमाणु भी सूदमतम विद्युदणुश्रों (electrons) से बने हैं। ये विद्युदणु शक्ति के निदर्शन हैं।

आदिम तत्त्वों में विभक्त हो जाने पर पदार्थ अचित्य और श्रष्टरय हो जाता है। पदार्थ के तीन रूप हैं—हढ़, द्रव और श्रष्टरय। पत्थर, जल और वायु क्रमशः इनके उदाहरण हैं। इन तीनों रूपों में पदार्थ सदैव परिवर्तनशील है। गुण वा श्राकार की उसमें कोई स्थिरता नहीं। वह श्रस्थर है।

पदार्थ स्थिर नहीं है। वह या तो जुड़ कर नयी वस्तु के रूप में प्रकट हो रहा है, वा किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर विभक्त हो रहा है। पदार्थ के निरंतर नये रूप बन रहे हैं और पुराने नाश हो रहे हैं। जो बन रहे हैं. उनका नाश होगा और जिनका नाश हो रहा है, वे फिर नये रूप में प्रकट होंगे। इसी प्रकार सृष्ट और संहति का क्रम बराबर चलता आ रहा है।

परमाणुत्रों में अपना कोई जीवन नहीं है। उनमें किया-शक्ति नहीं है और निराश्रय उनका अस्तित्व (हस्ती) भी नहीं रह सकता। मुर्दा (शव) इस सत्य का अच्छा उदाहरण

### ःध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

है। जब मनुष्य में जीवन रहता है, वह चलता-फिरता है, सोचता-विचारता है, काम-काज करता है और बढ़ता जाता है। उसके शरीर की कभी एक अवस्था नहीं रहती, किन्तु मनुष्य के निर्जीव होने पर उसका शरीर निश्चल हो जाता है। वह न हिल-डुल सकता है, न सोच-विचार सकता है, न बढ़ ही सकता है, परन्तु स्थिर वह भी नहीं रहता। उसमें सड़न आने लगती है और वह पंचत्व को प्राप्त हो जाता है।

यह तो हुई शव की बात, किन्तु जीवित मनुष्य-शरीर भी, जिसमें स्वयं परमात्मा का वास है, सतत बदलता रहता है। शरीर-शास्त्र के जाननेवाले कहते हैं, कि हमारा मांस, मज्जा, अस्थि, पेशी, स्नायु, रक्त आदि सब बहुत ही छोटे-छोटे कोष्ठों (Cells) से बने हुए हैं। प्रत्येक कोष्ठ अपने पड़ोसी कोष्ठ से भिन्न है। मनुष्य के शरीर में ये कोष्ठ अनन्त और अगण्य हैं और निस्सहाय नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। ये निरन्तर नष्ट होते जाते हैं। जब हम स्नान करते समय शरीर को अँगोछे से रगड़ते हैं, तो लाखों कोष्ठ, जिनका काम हो चुका होता है और जो इसालए निरर्थक हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किन्तु लाखों उनकी जगह नये भी पैदा हो जाते हैं।

फिर पदार्थ है क्या ? वह मन का प्रत्यत्त निदर्शन-मात्र है। अदृश्य और अस्पृश्य मन, आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर अपनी इच्छा-शक्ति से पदार्थ की सृष्टि करता है और उसके

द्वारा विकसित श्रोर उन्नत होता है। श्रव मालूम हो गया, कि पदार्थ मन की सृष्टि है, इसिलए पदार्थ मन का सेवक है स्वामी नहीं। श्रोर शरीर पदार्थ से बना है, पदार्थ है। सुतरां शरीर को श्रपना दास बना कर रखने का जो मैंने संकल्प किया है, वह सर्वथा उचित है। श्रव मेरा शरीर मेरा सेवक है। उसे मैं जैसा चाहूँ, बना सकता हूँ। वह मेरी इच्छा के प्रतिकृत नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है, कि वह नीरोग बने; इसिलए वह श्रवश्य नीरोग बनेगा।

## चौथा ध्यान

## सर्व यद्यमात्मा %

I am not merely body flesh and blood
And bones and sinew; this and nothing mor
I am the offspring of the Eternal Mind,
And claim relationship to Omnipotence
This is my Birth-right, this my heritage—
I am the son of God; I am true mind.
में केवल शरीर ही नहीं—मांस ग्रीर रक्त का
ग्रीर ग्रस्थि ग्रीर नसों का; यही ग्रीर ग्रधिक कुछ नहीं।
में हूँ शाश्वदातमा की संतित
ग्रीर दावा रखता हूँ, सर्वशक्ति के सम्बन्ध का

यह मेरा जन्मसिद्ध श्रिधिकार है, यह मेरी पैतृक सम्पत्ति—मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं वास्तिविक श्रात्मा हूँ।

पनिषत कहता है, 'सर्वं यदयमात्मा'। सव कुछ ही और हम जिल्ला है, वा आत्मा ही सब कुछ है और हम जिल्ला है। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आत्मा

<sup>\*</sup> इहदारएयकोपनिषत्।

त्रीर परमात्मा एक न हो श्रीर बात भी यही है। परमात्मा के नाम का ध्यान करते हुए हमें श्रागे इसका श्रमुभव होगा।

हमने परमात्मा को परब्रह्म, दिन्य मनस् नाम से पुकारा है। अब हम सिच्चदानन्द नाम से उसका ध्यान करेंगे। परमात्मा सिचदानन्द है, सत् है, चित् है, आनन्द है।

वह सत् है; उसका और उसी का अस्तित्व है। दूसरे के लिए रहने की जगह ही नहीं है। अहं कहनेवाले इतने हैं, आत्मा के प्रतिरूप इतने हैं; क्या इनका अस्तित्व नहीं है ? है तो; किन्तु परमात्मा में। ये सब परमात्मोद्भव हैं। सब एक हैं; अतएव आत्मा एक है, और वह परमात्मा है। परमात्मा को सत्य भी इसी लिए कहा जाता है।

वह चित् है, चैतन्यरूप है। समस्त संसार में जितनी चेतना है, उस सारी का उद्गम वही है। परमात्मा पदार्थ के भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता है श्रीर पदार्थ के इन सव रूपों में उसकी चेतना का कुछ श्रंश रहता है, इसी लिए हम मूर्ति में परमात्मा की उपस्थित का श्रनुभव कर उसे मस्तक नवाते हैं।

पदार्थ में, सब चीजों में जिनसे यह पृथ्वी बनी है, चेतना उतनी ही मात्रा में हैं, जितनी कि प्रत्येक खींच सकती है।

धातु-जगत् में चेतना की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। निम्न-श्रेणी की धातुओं से मूल्यवान् धातुओं में अधिक चेतना है। नीलम, हीरा आदि में कंकड़ पत्थरों से, जिनके बीच वे पाये जाते हैं, चेतना की मात्रा कहीं अधिक है।

वनस्पति-जगत् में चेतना का प्रवाह धातु-जगत् से बहुत श्रिधक है। वहाँ भी भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएँ हैं; किंतु इस महान् चेतना का सर्वोत्कृष्ट दृश्यमान रूप मानव-परिवार है। दूसरे ग्रहों की बात तो हम नहीं कह सकते; परन्तु हमारी पृथ्वी में तो साकार परमात्मा का सर्वोत्तम, सर्वोच्च श्रीर परमोत्कृष्ट रूप मनुष्य ही है। श्रन्य ग्रहों में, श्रीर भी उच्चतर चेतनाएँ हो सकती हैं; किंतु साधारण मनुष्य की शक्तियाँ इतनी विकसित नहीं हैं कि वह उनका श्रनुभव कर सके।

इसिलए में पृथ्वी पर परमात्मा का महत्तम, सर्वोच्च श्रोर सर्वोत्कृष्ट रूप हूँ। में परमात्मा का पुत्र हूँ, यह मेरा स्वत्व है श्रोर इसी स्वत्व में मेरी महत्ता है। इसे मुक्तसे कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा श्रोर श्रात्मा मिलकर साची देते हैं कि श्रात्माधारी मनुष्य परमात्मा का पुत्र है। जो कहे कि मनुष्य पर शैतान का—श्रमङ्गल का—प्रभाव पड़ सकता है, वह हमें शैतान का—श्रमङ्गल का—पुत्र वतलाता है। किंतु यह सरासर फूठ है; क्योंकि हमें पहले ध्यान में श्रनुभव हो चुका है कि श्रमङ्गल का श्रस्तत्व ही नहीं है। श्रमंगल कोई चीज ही नहीं है, केवल मंगल का श्रभाव है। परमात्माः

ही अनन्त जीवन-स्रोत है। वही हमारा पिता है। समग्र मानव-परिवार बिना वर्ण, जाति वा धर्म के विचार के परमात्मा के पुत्रत्व का दावा कर सकता है। 'यो नः पिता जनिता यो विधा.....' 'सैवाऽह'

'I am the son of God, I am true mind' 'मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं वास्तविक आत्मा हूँ।'

किन्तु वास्तविक आत्मा है क्या १ 'वास्तविक आत्मा सूर्य के समान है' (रामतीर्थ) 'यह वह प्रकाश है, जो संसार में अवतीर्ण होने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशमान करता है।' 'I'he light that lighteth every man that cometh into the world.' जो मनुष्य आत्मा को विक-सित करता है, वह जानता है कि उसमें मस्तिष्क वा बुद्धि से कितनी अधिक शक्ति है। वह मस्तिष्क से मिन्न है। शक्ति और समक्ष में वह मस्तिष्क से परे हैं। यही मनुष्य में सार है, प्रत्युत वास्तविक मनुष्य है, सत्य स्वयं है। यही वास्तविक सृष्टि है, (इलिव) वह सब-व्यापक है। 'वही नीचे है, उपर है, पीछे है, आगे है, दिल्ला में है, उत्तर में है, सब कुछ है । 'यही वास्तविक आत्मा, यही अदृश्य और अज्ञय स्वयं मनुष्य का स्रष्टा से योग करता है,

<sup>\*</sup>एवात्मैवाऽधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा ---सामवेद छा० उ० ।

उसे परमात्मा से संबद्ध करता है, उसको परमात्मा का पुत्र बतलाता है। 'जो आत्मा को ही देखता है, सोचता है, प्यार करता है, वह आत्मा के साथ खेलता है, रित करता है, घुल-मिल जाता है, वह आत्मा ही में आनन्द पाता है, वह 'स्वराट' हो जाता है, उस तेजस्वरूप में मिल जाता है समस्त चेतना खींच लेता है।

परमात्मा त्रानन्द है। सुन्दर वस्तुत्रों को देखकर हमें श्रानन्द होता है, वे हमें श्राकर्षित कर लेती हैं। हम चाहते हैं कि वे वस्तुएँ हमारी होतीं, या हम उनके होते! क्यों ? इसलिए कि उनमें परमात्मा का विशेष श्रंश है। परमात्मा स्वयं सुन्दर और आनन्द-दायक है; अतः वह स्वयं आनन्द है। मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। श्रतएव इस श्रानन्द् पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा परम पिता आनन्द का स्रोत बहा रहा है और मैं उनमें नहा रहा हूँ। स्वास्थ्य और वल की गरम तरंगें परमात्मा से प्रवाहित होकर मेरे सारे-शरीर में प्रवेश कर रही हैं, श्रीर श्रङ्ग-श्रङ्ग में जीवन, शक्ति और उत्साह भर रही हैं। निस्संदेह, ऐसे प्रवल और प्रथित प्रभाव से स्वास्थ्य श्रीर वल का प्रादुर्भाव हुए विना नहीं रह सकता।

स वा एप एवं पश्यन्नेव एवं विजानन्नात्मरितरात्मक्रीड श्रात्म मियुन श्रात्मानन्द: स स्वराट भवति । — छा॰ उ॰

तं त्वा भग प्रविशानि, स्वाहा। स भग प्रविश, स्वाहा। तस्मिन् सहस्रशाखे, निभगाऽहं त्विय मृजे, स्वाहाः । मेरी सत्य वाणी है।

परमात्मन् ! मैं तुभ में विलीन हो जाऊँ, तू मुभ में प्रवेश कर, मेरी सत्य वाणी हैं। तेरी माया की हजारों शाखाएँ हैं; किन्तु मैं तुभमें नहा रहा हूँ, मेरी सत्य वाणी है।

<sup>\*</sup>सुन्दु ग्राहा, सुन्दर (सत्य) वाणी।

# पाँचवाँ ध्यान

स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध स्वत्व है

न पश्यो मृत्युं पश्यित न रोगं नोत दुःखताम् सर्व ्ह पश्यः पश्यित सर्वमाप्नोति सर्वशः। ( छां० ड० )

सर्वात्मद्दि होने से न मृत्यु, न रोग, न दुःख ही पास फटक सकता है। जिसने त्रात्मा को जान लिया, उसे सब प्रकार से सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं।

अध्यक्षिष्ट म सत्य के ज्ञान से ही सर्वथा निरोग हो सकते ज्ञा ह है हैं, सब अमंगलों को भगा सकते हैं। ये ध्यान ज्ञा ह हैं हैं, सब अमंगलों को भगा सकते हैं। ये ध्यान ज्ञा श्री के धीरे-धीरे हमें उस सत्य का ज्ञान बतला रहे हैं।

श्रारोग्यता पर पहुँचने के लिए हम चार सीढ़ी चढ़ चुके हैं। पहली में हमने सीखा कि मंगल, शिव-परमात्मा ही सब कुछ है। दूसरी में हमने जाना कि परमात्मा से निकली हुई एक किरण ने मांस का शरीर धारण किया श्रीर मनुष्य हो गई। तीसरी सीढ़ी में माल्म हुआ, कि पदार्थ श्रस्थिर है। चौथी में

हमने देखा, कि आत्मा ही सब कुछ है। अब हम पाँचवीं सीढ़ी पर हैं, अब हमें अनुभव होगा—स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध स्वत्व है।

परमात्मा क्या है, यह तो हम समक चुके हैं। वह मंगलस्रोत है। वेद में उसे निधीनाम् निधिपति, नो निधियों के
खजाने का स्वामी कहा है। अधिक उपयुक्त रूप से भी गीता
में उसे 'परम् निधानम्' उद्घोषित किया गया है। वह एक
महान् कोष है। ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे आँखें देख
सकती हैं या नहीं देख सकतीं, कान सुन सकते हैं या नहीं
सुन सकते, मन सोच सकता है या नहीं सोच सकता और
जो वहाँ न हो। वहाँ निःशेष वस्तुएँ हैं। उस 'महान् कोष
में आदर्श, स्वास्थ्य और वल का बाहुल्य है और सच बात तो
यह है, कि सब मंगल वहाँ जमा रक्खे हैं।

हाँ, उस महान् कोष में रोग, शोक, दुःखादि कल्पित असंगल नहीं हैं; क्योंकि असंगल का अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल मंगल का अभाव है और हमें साल्म हो चुका है, कि मंगल और असंगल एक ही स्थान पर नहीं रह सकते।

मनुष्य ईश्वर का पुत्र है; इसिलए उसका स्वत्व (हक) है, श्रीर इसके लिए उसके पास सत्त्व (वल) भी है, कि वह इस खजाने में से अपनी श्रावश्यकतानुसार शारीरिक, मानिसक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास के लिए सब चीजें ले ले। मनुष्य का जन्मसिद्ध स्वत्व, स्वास्थ्य श्रीर बल, श्रादर्श रूप में वहाँ मौजूद है। वह चाहे, तो उन्हें श्रपना सकता है।

इस आश्चर्यज्ञनक सत्य को मैं अपने ऊपर कैसे घटा सकता हूँ। परमात्मा स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य है। यह स्वास्थ्य मेरा है। यह मेरा जन्मसिद्ध स्वत्व है। इसका कोई भी अपहरण नहीं कर सकता। मेरे परम पिता की यह मेरे लिए स्वतन्त्र मेंट है। फिर भी मेरा शरीर रुग्ण-सा क्यों है; क्यों कि मैंने आज तक इस महान् सत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं पाई है और इस कारण उससे लाभ नहीं उठा सका हूँ।

अब मैंने जान लिया है, कि परमात्मा स्वास्थ्य है श्रीर स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध श्रधिकार है श्रीर यह मेरा कर्तव्य है, कि मैं उस पर अभी अपना स्वत्व जमा लूँ। में इस खजाने में, जहाँ मेरे लिए स्वास्थ्य संगृहीत है, हाथ डालता हूँ और स्वास्थ्य का अपने अन्दर प्रवेश करता हूँ । मैं हमेशा इसे अपने पास रक्खूँगा। कभी भी इससे जुदा न होऊँगा। मैं अब अनुभव कर रहा हूँ, कि आदर्श स्वास्थ्य और वल की तरंगें मेरे शरीर के भीतर और वाहर और चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं श्रीर मेरे समस्त रोग, शोक श्रीर क्लेश को घोकर मुके स्वच्छ, शुद्ध श्रौर पवित्र वना रही हैं।

## छठा ध्यान

# मनुष्य में निसर्ग-सिद्धि

# स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः

—गोता

ग्रपने कामों से उसकी (परमात्मा की) पूजा करके—ग्रपने व्यवहार से उसका ग्रनुसरण करके—मनुष्य सिद्धि को पाता है।

किर्म हो हो। इस ध्यान का उद्देश्य यह दिखलाना है, कि जहाँ तक उसके शरीर का सम्बन्ध है, मनुष्य में सिद्धि जिस्मीतः ही निहित है और उसे प्राप्त करना केवल उसे उचक्त करना है।

में परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा सम्पूर्ण संसिद्धि है; अतएव में निसर्गतः सिद्ध हूँ। किसी सांसारिक सम्पत्ति के उत्तराधिकारी में उस सम्पत्ति का स्वामित्व स्वाभाविक ही निहित है। वर्तमान स्वामी के मर जाने पर वह अवश्य ही स्वामी बनेगा; परन्तु आध्यात्मिक वातों के बारे में मामला ही जुड़ा है। वह उन सब चीजों का, जिन्हें परमात्मा उसे दे सकता है, केवल हकदार ही नहीं, वास्तविक स्वामी है;

परन्तु अज्ञान या प्रमाद-वश वह उन पर दावा नहीं कर सकता। अतएव वह वस्तुतः सिद्ध है; क्योंकि सिद्धि की किरण होने के कारण वह अन्यथा नहीं हो सकता; किन्तु इस सिद्धि का जब तक उसे परिज्ञान न हो जाय, वह उसे वास्तविक रूप नहीं दे सकता। ज्ञान हो जाने पर, हाथ फैलाते ही वह उसे पा लेगा।

मनुष्य ने, जहाँ तक उसके शरीर का सम्बन्ध है, निम्न कोटि के अगिएत भिन्न रूपों से विकसित होकर यह रूप पाया हैं। प्राथमिक जीवन कीट से, एक मान्न कोष्ठ से, जीवन की केवल एक चिनगारी से पूर्ण विकसित मनुष्य (स्त्री वा पुरुप) होने तक लगातार उन्नति होती रही है। यद्यपि कभी-कभी इस उन्नति में अनियमितता आ जाती है; किन्तु जीवन के अत्येक विभाग में अनियमितता एक साधारण-सी बात है।

इस उन्नित का, इस सतत अग्रसर गित का क्या अर्थ है ? यही कि एक नियत लह्य तक पहुँचना है, और प्रकृति तव तक चुप न होगी, जब तक उस लह्य की प्राप्ति न हो जाय। वह लह्य क्या है ? परम पद, सिद्धि, पूर्णता। बिना इसकी प्राप्ति के प्रकृति का काम अधूरा रह जाता है । इससे कम किसी भी वस्तु से वह सन्तुष्ट नहीं हो सकती। शिशु जब अपने माता-पिता के खाने-पीने, बात-चीत करने और चलने के ढंग की नकल करता है, तो वस्तुतः वह सिद्धि की और अग्रसर होता है; यद्यपि हमारे देखने में वह अनजान में

ऐसा करता है। स्कूल का वह विद्यार्थी, जो अपने दर्जे में पहला होने का, जितना अधिक हो सके उतना सीखने का, जितना ज्यादः हो सके अपने मस्तिष्क में घोलकर ठूँस भरने का प्रयत्न करता है, सिद्धि को ही अपना लच्य बनाये हुए है।

उससे श्रधिक चेतनावाला उपस्नातक graduate) अभीष्ट डिगरी (पद ) को पाने के लिए जी-तोड़ कर परिश्रम करते हुए सिद्धि को ही उद्दिष्ट करता है। मृत-भाषात्रों, गणितशास्त्र वा दर्शनशास्त्र से त्रधिक जो नोवाहिक-विद्या, फुटवाल वा क्रीकेट की चिन्ता करता है, वह युवक तव शारीरिक सिद्धि की प्राप्ति का ही प्रयत्न करता है। यदि वह उसे प्राप्त न कर सके, तो यथाशक्ति उससे निकटतम दशा को तो वह अवश्य पा लेता है। यह बात कि हमें अभी तक सिद्धि मिली नहीं है वा संकुचित अर्थ में मिल सकी है, इस वात का कोई प्रमाण नहीं है, कि वह अप्राप्य है। प्रत्युत तर्क-संगत तो यही है, कि प्रकृति का किसी लच्य को अपने सामने रखना ही उसकी उपस्थिति ही असन्दिग्ध रूप से वतलाती है, कि वह प्राप्य है; अन्यथा प्रकृति उसे अपना लच्य बनाने ही क्यों जाती। अपने समच अप्राप्य लच्य रखने से हमारी न्याय-बुद्धि का नाश हो जाता है और हमारे तमाम प्रयत्न हास्यास्पद् बन जाते हैं। हमारे धर्म-शास्त्र वतलाते हैं, कि हमारे ही से कितने ही मनुष्य-शरीरधारी सिद्ध हो गये हैं। परम सिद्ध श्रीकृष्ण अपने स्वरूप को पहचानते थे।

उन्होंने कहा था 'सिद्धोऽहं' में सिद्ध हूँ। हम उन्हें अवतार मानते हैं, परमात्मा मानते हैं और वह इसीलिए। क्या हम में वह परमात्मिकता नहीं है, जो उनमें थी? वह अवश्य है, इसीलिए वे आश्वासन भी दे गए हैं कि 'यदि मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, तो वह उसे अवश्य प्राप्त होती है'। अ इससे अधिक स्पष्ट शब्द हो ही नहीं सकते। क्या सिद्धि के प्राप्य होने में अब भी सन्देह रह सकता है?

मनुष्य का जीवन, परमात्मा का, दिव्य जीवन का सार है; वह पूर्ण है, सिद्ध है। जीवन में मात्राएँ नहीं होतीं, वह विभक्त नहीं हो सकता, वह एक है। कोई अर्धजीवित व अर्धमृत नहीं हो सकता; यद्यपि साधारण बोलचाल में हम इस प्रकार के प्रयोग किया ही करते हैं। एक ही वस्तु या तो जीवित होगी या मृतक ही।

मनुष्य का जीवन परमात्मा की दी हुई भेंट है। उस दानियों के दानी की भेंट, जिसने संसार को कल्याण दिया है, पूर्ण वा सिद्ध से न्यून कदापि नहीं हो सकती; किन्तु तुम कहते हो, कि मेरा जीवन पूर्ण नहीं है, सिद्ध नहीं है। यदि जीवन से तुम्हारा श्रिभिप्रायं जीवन-व्यवहार से है, तो तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है, किन्तु स्वयं जीवन तुम्हारी वास्त-

क चित्रं हि मानुपे लोके सिद्धिभेवति कर्मजा-गीता।

विकता, तुम्हारी श्रात्मा, उसे चाहे किसी नाम से पुकारो, सिद्ध है; क्योंकि वह परमात्मा की साँस है।

तुमने एक दूषित दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देखा। यदि तुम विश्वास कर लो, कि मैं वैसा ही हूँ जैसा कि दर्पण वतलाता है, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारा बदन भयंकर रूप से विकृत है, परन्तु तुम जानते हो कि वस्तुतः तुम उस प्रति-विम्ब के समान हो नहीं! यह तुम्हारे दर्पण का दोष है, कि वह तुम्हें ठीक वैसे ही प्रतिबिम्बत नहीं कर सकता, जैसे तुम हो।

तुम्हारा व्यवहार एक दर्पण है, जिसमें तुम अपने जीवन का प्रतिबिम्ब देखते हो। इससे तुम्हारी सिद्धि मालूम नहीं होती; किन्तु आखिर यह तुम्हारा विकृत् प्रतिबिम्ब ही तो है, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं। कहा जाता है, कि कोई भी मनुष्य 🛚 अपने को अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शित नहीं कर सकता और यह यथार्थ है। व्यवहार आन्तरिक आत्मा की अनुभूति को उतनी ही दिखला सकता है, जितनी बाहर प्रकट है; किन्तु यह अनुभूति अपूर्ण है, असिद्ध है; इसलिए प्रतिबिम्ब विकृत है। किसी मनुष्य का व्यवहार आज-कल यह नहीं बतला सकता, कि वह वास्तव में क्या है; किन्तु कभी 'मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः' सब मुनि इंस दशा से परम सिद्धि को प्राप्त हुए; किन्तु शायद हमें अपनी अभी-अभी कही युक्ति को घटाना पड़ेगा। क्या महात्मा गांधी इन्हीं मुनियों में से एक नहीं हैं'—ज्वलन्त जीवित प्रमाण ?

प्रत्येक जीव में सिद्धि के लिए उत्कट श्रमिलापा है। 'सिद्धि!' श्रात्मा की यह श्रशाब्दिक पुकार है। यह पुकार श्रपंने को बाहर कर्म में व्यक्त करने का प्रयत्न करती है। यह निरन्तर श्रत्म श्रमिलापा श्रात्मा की दिव्यता को प्रदर्शित करती है। वह शरीर पर श्रधिकार जमाने के प्रयत्न पर तुली हुई है, जब तक यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती; किन्तु उसके प्राप्त हो जाने पर वह सिद्धि श्रवश्य ही मिल जायगी, जो उसमें निसर्गतः है।

पारमात्मिक सार, जो मेरे आत्मा का सत्त्वमय स्फुलिंग (चिनगारी) है, सिद्ध है, पूर्ण है; इसलिए स्वाभाविक ही जैसे-जैसे में व्यवहार में सिद्धि के सन्निकट पहुँचता जाऊँगा, वैसे-वैसे परमात्मा का भाव भी मेरे निकट आता जायगा। परमात्मा स्वास्थ्य है। अस्तु यथासमय दर्पण के दोष मिट जायँगे और उसमें मेरा वास्तविक प्रतिविम्ब दिखाई पड़ेगा। मेरा लच्य सिद्धि है।

में संकल्प करता हूँ, कि अपने वाह्य रूप को, ज्यव-हार को अपने आत्मा का ही अनुसारी बनाऊँगा और क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा से प्रवाहित होकर निकला है, इस कारण वह सिद्ध है, पूर्ण है, और मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा।

# सातवाँ ध्यान

#### विचार-बल

यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी

ि । यद उसके विक्रित है, तो कोई कारण नहीं विक्रित है, तो कोई कारण नहीं विक्रित है। यदि उसके कि वह वास्तव में सिद्ध क्यों न हो। यदि उसके कि वह सामने सिद्धि का लच्य रखा गया है, तो यह प्रत्यच्च है कि वह उस लच्य को अवेर वा सबेर अवश्य प्राप्त होगा। कोई पूछे—कैसे १ उत्तर प्रतिध्वनित होगा—विचारों से।

क्यों कि जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी ही सिद्धि सित्तती है। इसी को बाइबित में यों कहा है—मनुष्य अपने हृद्य में जैसा विचार करता है, वैसा ही वह है।

यह बात कितनी सत्य है! जिस भाव को ऋषियों ने प्राचीन काल में स्पष्ट देखा था, अन्ततः आजकल के लोग उसको अनुभव करने लगे हैं। मनुष्य सदैव अपने विचारों से वासिस होता है। कार्य के पहले विचार होता है। इस विश्व में बिना विचार के न कोई बात कही गई और न कोई काम किया गया।

समस्त विश्व और उसमें जो कुछ है, विचार का व्यक्त रूप है। कबीर ने संसारोत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहा है—'प्रथम सुरति समरथ किया, घट में सहज उचार।' सबसे पहले यही

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

'सुरित' होती है, यही विचार होता है। पहले दिन्थमनस में, 'समरथ घट' में विचार, दूसरे उसका शब्द, 'उचार' छौर फिर उसकी पदार्थ-परिएति—यह विश्व-सृजन का क्रम वत-लाया गया है। विचार सदैव पदार्थ में परिएत होता है। उसका यह स्वाभाविक परिएाम है। यद्यपि वह छपना काम वहुत चुपके-चुपके करता रहता है छौर हमेशा उसकी पदार्थ-परिएति शीध ही हिटट-गोचर नहीं हो जाती।

में मनुष्य हूँ, में परमात्मा का व्यक्त विचार हूँ, छोर जिस 'प्रकार परमात्मा ने विचार और शब्द के द्वारा विश्व की रचना की है, उसी प्रकार में भी उसी से उद्भूत होने के कारण अपनी सृष्टि का स्रष्टा हूँ। में अपने शरीर, परिस्थितियों और व्यवहार की रचना और पुनर्रचना करता हूँ, और यह सब करता हूँ में अपने विचारों के द्वारा।

विचार एक अदृश्य अपदार्थ नहीं है; बिल्क एक वास्तविक तत्व है। शायद वह एक सृद्म-तम द्रव्य है। जब मैं अपने विचारों को कार्य में परिणत करता हूँ, तो एक शिक को कार्य में लगा देता हूँ, जो कि केवल वास्तविक और तात्त्विक ही नहीं; किन्तु अविरोध्य भी है। विचार के वल का कोई विरोध नहीं कर सकता। वह उन सब शिक्षों में से बड़ा है, जिन्हें परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में दे रक्खा है; किन्तु हम बहुधा बुरे विचारों के शिकार हो जाने की शिकायत करते हैं। अच्छे विचारों को मन में लाओ, बुरे

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

विचार अपने आप नष्ट हो जायँगे; परन्तु अच्छे विचार अविनाशी होते हैं।

बुरे विचार अन्धकार के समान हैं। अच्छे विचारों की समता प्रकाश से की जा सकती है। प्रकाश को उपस्थित करो और अन्धकार स्वयं भाग जायगा। सम्भवतः तुमने अपने शरीर पर अपने विचारों के प्रभाव का कभी अध्ययन नहीं किया है। तुमने भले-बुरे और उदासीन विचारों को अपने मस्तिष्क में अबोध घुसने दिया है। वे अपनी इच्छानुसार वहाँ प्रवेश या वहाँ से निष्क्रमण करते रहे हैं और तुम्हारे मस्तिष्क पर भले या बुरे चिह्न छोड़ गये हैं; किन्तु तुमने इस बात की परवा नहीं की।

श्रव यह श्रव्छी तरह श्रवधारण कर लो, कि तुम्हारे विचार पदार्थ में परिणत हो जाते हैं श्रीर तुम्हारा बाह्यरूप तुम्हारे विचारों ही के तुल्य होता है। एक लौकिक कहावत है—जैसे ऊपर, वैसे नीचे; जैसे भीतर, वैसे बाहर। तुम्हारा श्रान्तरिक रूप तुम्हारे विचार हैं श्रीर तुम्हारा बाहरी रूप उन्हीं का प्रतिबिम्ब है श्रीर जिन पर श्राँखें हैं, वे देखकर उन्हें पहचान सकते हैं।

"प्रकृति के नियमों का अनुसरण कर हम अपने को रोग वा दुःख की शक्ति से बाहर कर सकते हैं और प्रकृति के नियम हैं, मङ्गल वा प्रेम के नियम। उचित विचार-सरणी से हम ऐसा कर सकते हैं। उचित विचार से उचित कार्य होगा;

क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कारों के कारण हैं। उचित विचार से ही उचित अनुभव-शक्ति भी होती है और उचित अनुभव-शक्ति के माने हैं—आरोग्य। उचित विचार-सरणी से हम तमाम वर्तमान निर्वलताओं को भगा सकते हैं। क्योंकि वे अनुचित विचार-शैली के ही परिणाम होते हैं। इस प्रकार हम दढ़ हो सकते हैं, निर्वलकारी बाहरी प्रभावों की शक्ति के बाहर हो जा सकते हैं।"

'जब हम पिवत्र, श्रारोग्यदायक श्रीर सत्त्वमय विचारों को सोचने लग जायेंगे, तो हमें श्रपने मन वा शरीर पर प्रभाव भी मालूम होने लग जायेंगे। दर्द श्रीर पीड़ाएँ बन्द हो जायेंगी श्रीर हमारा मांस, हमारी नसें नये विचारों के श्रनुरूप ढल जायेंगी। हमारे विचार वस्तु हैं। (Thoughts are Things) वे श्रपने को मांस रक्त में परिणत करते हैं। शरीर-विधान के कम में प्रत्येक पग, नसों में विचारों का प्रत्यच्ची-करण है। इस प्रकार शरीर मन का पूरा-पूरा प्रतिरूप है। श्रीर मन पर पड़नेवाला प्रत्येक चिह्न किसी-न-किसी रूप में उसके वाहरी प्रतिनिधि पर पड़े विना नहीं रह सकता। शरीर मांस श्रीर रक्त में परिणत मन ही है।"

इससे जाना जा सकता है कि हमारे लिए अपने विचारों को वश करना कितना आवश्यक है वे हमारे मानसिक पुत्र हैं, और पुत्रों की ही भाँति हमारे प्रेम-मय शासन और बुद्धि-मानी-युक्त मार्ग-प्रदर्शन की उनको आवश्यकता है। विचारों

# ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

के स्वागत के लिए हमारा मन सदैव खुला रहता है; परन्तु उनका स्थायी होना-न-होना हम पर निर्भर है। जब हमें अनुभव हो जायगा कि बुरे विचारों से रोग की उत्पत्ति होती है और भले विचारों से आरोग्य की, तो हम कभी भी अनुचित, बुरे, अन्याय युक्त, अपवित्र वा दूषित विचारों को निकालने में देर न लगायेंगे। वे हमारे मन में वस उतनी ही देर तक रह सकेंगे, जितनी उन्हें निकालने में लगेगी। और हम केवल शुद्ध विचारों के ही अशुद्ध विचारों को निकाल भगा सकते हैं।

मेरा संकल्प है कि मेरे समस्त विचार पिवत्र, न्याय युक्त और शुद्ध होंगे, इसलिए अवश्य में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कहँगा और रखुँगा। 'जैसा जो सोचता है, वैसा ही वह है भी।'

# **आठवाँ ध्यान**

#### **अस्वीकृतियाँ**

ज्ञान के प्रकाश-मात्र की देरी है, चोभ, चिंता, व्यथा, संताप, पीड़ा त्रीर रोग पास नहीं फटक सकेंगे । युद्ध का निमंत्रण भेजता है 'राम' खेद, भय, लोभ, काम श्रादि को; जरा मुँह तो दिखा जायँ।

- स्वामी रामतीर्थः

अहें श्री ही सब सुधार आन्दोलनों में नेतृत्व प्रहणा है वि करता है, नवीन सृष्टि के पहले संहार होना चाहिए। कि करता है, नवीन सृष्टि के पहले संहार होना चाहिए। कि क्ष करता है नवीन सृष्टि के पहले संहार होना चाहिए। कि क्ष करता होता है । स्वाधीनता पाने के लिए पराधीनता का नाश करना होता है । रहने के अयोग्य मकान के पुनर्निमाण के लिए पहले मकान को उजाड़ना पड़ता है । नवीन और उत्तर परिस्थितियों के विधान के लिए पुरानी परिस्थितियों का नाश कर देना होता है । पुराने और भूठे विश्वासों को नये और सत्यतर विश्वासों के लिए स्थान छोड़ना ही पड़ता है । यह कम अमिट है; क्योंकि मनुष्य उन्नतिशील जीव है । वह उन्नति करते हुए सीखता जाता है और सीखते हुए उन्नति करता जाता है । कुछ जातियों में मनुष्य की सत्ता और उसके भाव के

विषय में एक अशुभ भाव प्रचितत हो गया था। वह आत्मा

युक्त दृश्य शरीर माना जाता था। और शरीर भी उसी प्रकार मनुष्य माना जाता था जैसे कि आत्मा। उनका विचार था कि मरने के वाद किसी दूर नियत तिथि पर, जिसे पुनरुत्थान ( Resurrection ) कहा जाता है, मनुष्य शरीर फिर पुनरुजीवित हो उठेगा, उसका आतमा उसमें प्रवेश करेगा और वह न्याय के लिए धर्मराज के सामने उपस्थित किया जायगा, जो उसे दंड अथवा पारितोषिक देगा; और तद्नुसार वह अनन्त रौरव पीड़ा पायेगा, या स्वर्ग-सुख का उपभोग करेगा। जव हम श्रज्ञान की तन्द्रा में सोये हुए थे, इन विचारों की छाया हम पर भी पड़ने लगी थी; क्योंकि अपने उपनिषत्-काल के ज्ञान को हम भूल गयेथे। अब हमने फिर ज्ञान की अगिन से ज्ञान का भोंपड़ा फूँक डाला है। विध्वंसी ने अपना काम कर लिया है। मिथ्या विश्वासों का भवन उसने गिरा डाला है।

किन्तु विध्वंसी ने केवल विधायक के लिए रास्ता साफ किया है। विध्वंस हो चुका है, अब पुनर्विधान होना चाहिए। मनुष्य के विषय में पदार्थ भाव के मिध्या विश्वासों के खँडहरों पर अब हम एक नवीन दिव्य भवन का निर्माण करते हैं। पुराने विश्वासों का सदा के लिए विध्वंस हो चुका है। हम जानते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीव है, पदार्थमय नहीं आत्मा पदार्थ की कृति नहीं है; किन्तु पदार्थ के द्वारा कार्य करता है।

दूसरे शब्दों में मनुष्य सर्वशः श्रात्मा है। उसका शरीर केवल श्रात्मा की लह्यपूर्ति का साधन है, मन का व्यक्त-रूप मात्र है। श्राज तक श्रात्मा, वास्तविक मनुष्य—गहरी नींद सो रहा था। श्रव वह जगकर श्रपने यथार्थ पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है, श्रपनी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वह जान रहा है कि वह किस दशा में पड़ा हुआ था; किन्तु यदि चाहे तो क्या हो सकता है। जागकर उसने श्रनुभव कर लिया है कि उस पर शरीर का शासन जमा हुआ है। श्रव श्रात्मा शासन की बागडोर श्रपने हाथ में ले लेगा।

मेरा आत्मा, मेरा वास्तविक और आन्तरिक स्वयं अमंगल की शिक्त को अस्वीकार करता है। नामधारी अमंगल की सत्ता नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। वह केवल मंगल का अभाव है। दो अनन्तों का अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि अमंगल का सत्ता-रूप में अस्तित्व स्वीकार किया जाय, तो मंगल का, शिव का, परमात्मा का, एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है, जिससे परमात्मा अनन्त नहीं रह जाता, परन्तु हमारा परमात्मा की अनन्तता में अनन्त विश्वास है। इसलिए हम उसकी किसी भी विरोधिनी नामधारी सत्ता को स्वीकार नहीं करते।

डाक्टर छौचड कहते हैं कि साधारणतया मंगल छौर छमंगल दोनों अन्योन्याश्रयी शब्द हैं छौर हमारे छनुभवरूपी एक ही डाल के दो रँगे हुए पहलू हैं।

ri.

उनका विचार है—'अमंगल दृश्य का अनन्त वास्तविकता से सम्बन्ध नहीं रखता; किन्तु केवल दृश्य से, आंशिक अभ्यास से, आंशिक रूप से उन्तत शक्तियों के द्वारा प्राप्त हमारे अनुभव जगत् से.......'

जिस श्रेणी तक हमारी शिक्तयाँ विकसित होंगी, उसी के अनुसार हमें अनुभव होगा। मंगल के विषय में हमारा अनुभव को लिए स्थान को इता है। प्रत्येक अनुभव नवीन अनुभव के लिए स्थान छोड़ता है। बिना अमंगल की कल्पना किये हम मंगल का चिन्तन नहीं कर सकते। बिना विरोधी वस्तु के विषय में बिचार किये हम किसी वस्तु का विचार ही नहीं कर सकते। हमारी सारी चैतन्यता विरोधों पर आश्रित है; किन्तु सत्य अमंगल का विरोधक्ष मंगल नहीं है। सत्य का कोई विरोधी नहीं। जिस सर्वोत्तम वस्तु की हम कल्पना कर सकते हैं, सत्य उससे भी परे है। वह परात्पर है।

""हमारी सहज विवेक शिक्त कहती है कि मंगल ही अन्तिम सत्य की ओर संकेत करता है, अमंगल नहीं। इसी मार्ग से समस्त रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है और इसी मार्ग से उन्नितशील विचार के लद्य को भी पहुँचा जा सकता है।"

अब यदि असंगत रोग, शोक आदि किसी भी रूप में वास्तविक नहीं, तो उसकी शक्ति ही कैसी ? अवास्तविकता की शक्ति हो ही नहीं सकती। अन्धकार अवास्तविक है।

यदि तुम किसी पौधे को अन्धकार में रक्खी, तो वह मुरकाता है, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और अन्ततः वह मर ही जाता है। यह क्यों ? क्या अन्धकार के प्रभाव से ? नहीं बिल्कुल नहीं; किन्तु प्रकाश के अभाव के कारण। केवल इस कारण कि उसे वह वस्तु नहीं मिलती, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। उसे सूर्य-प्रकाश नहीं मिलता। पौधे को दिन के प्रकाश में लाओ; यदि पौधा अब तक मर न गया हो, तो वह अवश्य उज्जीवित हो जायगा।

यदि प्रकाश के अभाव में अन्धकार की शक्ति को उसकी अवास्तिविकता के कारण अस्वीकार करना ठीक है, तो अवश्य ही अरोग्य के अभाव में रोग की शक्ति को उसकी अवास्तिविकता के कारण अस्वीकार करना भी उसी प्रकार ठीक है। यदि हम रोग को वास्तिविक स्वीकार कर लें, तो हम अपने उत्पर उसकी शक्ति को भी स्वीकार करते हैं, इससे यह सिद्ध है कि हम उससे उरते हैं। फलतः वह हमारे उत्पर अधिकार कर लेगा और हम अस्वस्थ था रुग्ण हो जायँगे; परन्तु यदि हम अमंगल की, रोग की वास्तिवकता अस्वीकार कर दें और उसकी शक्ति को न मानें, तो हमारे उत्पर उसकी शक्ति को न सानें, तो हमारे उत्पर उसकी शक्ति रह न जायगी, रोग भाण जायगा।

मेरा आत्मा, मेरा वास्तविक जीवन, सेरा आन्तरिक स्वयं किसी भी रूप में अमंगल की शक्ति को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि उसकी सत्ता नहीं, इसलिए उसकी शक्ति

याक उसका सत्ता नहां, इसालए उसका भी नहीं हो सकती।

38

8

में अपने ऊपर बुराई की शक्ति को हृद्य से और जोर से अस्वीकार करता हूँ।

में बुरा नहीं हूँ—

में अस्वीकार करता हूँ कि मैं रोगी हूँ।

मैं रोगी नहीं हूँ।

में श्रस्वीकार करता हूँ, कि मैं कमजोर हूँ।

मैं कमजोर नहीं हूँ।

मैं अस्वीकार करता हूँ कि अमंगल का मेरे ऊपर शासन है।

मेरे ऊपर अमंगल का किसी भी रूप में अधिकार नहीं है।

तुम परव्रह्म के पुत्र हो; इसिलए तुम्हारे भीतर पहले ही से स्वास्थ्य, बल, सौन्दर्थ, सज्जनता पावित्र्य आदि भरे हैं तुम्हारी सत्ता में उनकी सत्ता है। परमात्मा के ये सव गुण तुममें उसी प्रकार विद्यमान हैं, जिस प्रकार सारा समुद्र एक जल कण में। ये गुण तुम्हारे अन्तःस्थित परमात्मा के लच्चण हैं और अपने विचार-बल से तुम उनका उपयोग कर सकते हो।

"तुम जो कुछ सोचते हो वही हो।"

'Truth crushed to earth shall rise again, The eternal years of God are hers.'

सत्य को रौंध डालो, वह फिर डठ जायगाः क्योंकि वह श्रविनाशी है।

# नवाँ ध्यान

#### स्वीकृतियाँ

अत्येक व्यक्ति के पीछे अनन्त शक्ति विद्यमान है।

—विवेकानन्द

क्रिकेक्ट्रेच तक उजाड़े गये मकान की तमाम ईंटें और अन्य र्द्भेज 💃 वेकाम चीजें हटा नहीं दी जातीं, तब तक उसके र्षः रेपः स्थान पर नया मकान खड़ा नहीं किया जा सकता। पिछले पाठ में हमने अमंगल के सत्ता-रूप अस्तित्व को अस्वी-कार किया है; किन्तु अमंगल का अस्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं। अस्वीकार करना विनाश करना है और इसीलिए इमने विध्वंसी के, विद्रोही के कामों से उसकी समता की है। जब हम रोग के अपने निकट आने के सामर्थ्य को अस्वीकार करते हैं, तो हम उसकी शक्ति को छीन लेते हैं। जब हम श्रमङ्गल की शक्ति को अस्वीकार करते हैं, तो हम मिथ्या विश्वासों का निराकरण करते हैं। अपने इस नवीन रूप का ज्ञान प्राप्त कर हम यह दिखलाते हैं, कि हमने मिथ्या विश्वासों के स्थान पर सत्य को बिठला दिया है, अवास्तविकता को पद्च्युत कर वास्तविकता को सिंहासनाधिरूढ़ किया है।

यह च्रण हमारे पुनर्जन्म का च्रण है और यहीं से पुन-विधान के क्रम का आरम्भ होता है। अस्वीकृतियाँ विनाशक हैं और स्वीकृतियाँ विधायक हैं। रोग की शक्ति को अस्वीकार कर हम रोग के लिए द्वार बन्द करते हैं; मंगल में सिन्नहित सारी वास्तविकता को स्वीकार कर हम मंगल के सभी रूपों के लिए द्वार खोलते हैं। मंगल और अमङ्गल एक ही समय प्रवेश नहीं कर सकते।

सातवें ध्यान का व्यावहारिक प्रतिफल इसी में है। हमारे 'विचार वस्तु है', अमंगल का नाश करने के लिए शस्त्र हैं, मंगल की अभिवृद्धि के उपादान हैं। नहीं, हमें नामधारी अमंगल के लिए चिन्ता ही न करनी चाहिए। मंगल के प्रत्यचीकरण-मात्र से ही अमंगल पास न फटकने पायगा।

हम सदैव मंगल को ही प्रत्यत्त क्यों नहीं देख सकते। अधिकांश लोगों को तो अमङ्गल के चिंतन का ही शौक होता है।

गली में तुन्हें एक आदमी मिलता है और कहता है—'ओ तुम कितने पीले पड़ गये!' दूसरा कहता है—'तुम बीमार-से माल्म पड़ते हो।' तीसरा प्रश्न कर बैठता है—'क्या तुम बीमार हो?' चौथा पूछता है—'क्या डाक्टर के पास से जा रहे हो?' और अन्तिम, सबके भावों का निचोड़ करके तुन्हें हार्दिक सलाह देता है, कि 'घर जाकर कोई दवा अवश्य खा लो।'

घर से जब तुम चले गये थे, तो तुन्हारा चेहरा शायद और दिनों की अपेदा थोड़ा-सा फीका था; किन्तु इसके वाद

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

तुम वस्तुतः बीमार होकर लौटते हो और बिछौने की शरण पकड़ते हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? सदय मित्र बहुधा रोगियों के लिए इस प्रकार का रुग्ण वातावरण उपस्थित कर देते हैं, कि वे रोग और मृत्यु के भय से मर जाते हैं, किन्तु सम्भवतः इससे विरुद्ध भावनाएँ रोग और मृत्यु को भगा डालती हैं।

मेरे मित्र! यदि तुम बीमार भी हो, तो भी उसे स्वीकार न करो। सोचो, कि तुम बीमार नहीं हो, अच्छे हो। तुम्हारा वास्तिवक स्वयं नीरोग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अन्तःस्थित परमात्मा है। तुम्हें केवल अन्तःस्थित परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना है, उसके आरोग्य का ज्ञान प्राप्त करना है और तुम्हारे बाह्य रूप पर, शरीर पर, वह शीघ्र ही प्रत्यच्च हो जायगा। यदि तुम्हारे भित्रों और जान-पहचान के लोगों ने तुम्हें पीला व बीमार बतलाने के बदले यह कहा होता कि तुम बलिष्ठ और नीरोग दिखाई देते हो, तो तुम्हारी अस्थायी बीमारी भाग जाती और तुम वस्तुतः बीमार होकर घर न लौटते।

किसी मनुष्य से कभी भी यह न कहो कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ सा माल्म देता है, कुछ न कुछ खराबी अवश्य है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य की चिन्ता करनी चाहिए, अन्यथा बीमार पड़ जाओं। यदि तुम उसे मार ही डालना चाहो, तो बात दूसरी है। ऐसी दशा में तुम उससे जितनी बार हो सके, कहे चले जाओं कि 'तुम बीमार से माल्म देते हो, और हर एक से

भी यही कहलाओ। निश्चय वह बीमार पड़ जायगा और शायद मर भी जायगा और तुम हत्याकारी वन जाओगे।

सारे चिकित्सा-शास्त्र में एक साधारण स्वीकृति की शतांश वलशालिनी भी कोई द्वा नहीं है। अनजान में की हुई स्वीकृति विना प्रभाव किये नहीं रहती; किन्तु एक ज्ञान-वान पुरुप के द्वारा जानकर की गई स्वीकृति अविरोध्य है। अपनी चिकित्सा अपने आप करने में यह वात होती है। जब दूसरा अपने को वीमार ही वतलाता जावे, तव उसे नीरोग कहना साहस का काम है और एक ईट की दीवाल पर सिर पटकने के समान है; क्योंकि उसमें दूसरे के मिध्या विश्वास के साथ युद्ध करना होता है।

परन्तु ये ध्यान डन लोगों के व्यक्तिगत डपयोग के लिए बनाये गये हैं, जो स्वयं नीरोग होना चाहते हैं और आरोग्य की रक्ता करने के इच्छुक हैं; इसलिए मैं फिर दुहराता हूँ, कि एक साधारण स्वीकृति द्वाओं के खेप के खेप से भी अधिक डपयोगी है, क्योंकि—

भावितं तीत्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः। भवत्याशु महावाहो ! विगतेतरसंस्मृतिः।

--योगवाशिष्ठ।

वड़ी पैनी इच्छा से जो कोई स्वयं किसी भावना को मन में लाता है, वह अन्य (रूपों) स्मृति को भूलकर शीव उस ही रूप को पाता है; अतएव यदि तुम भावना करोगे

कि मैं बीमार हूँ तो अवस्य बीमार हो जाओंगे; परन्तु तुम अपने आरोग्य की भावना भी कर सकते हो और नीरोग हो सकते हो और यदि तुमने पिछले ध्यानों को अपने, हृदय में कर लिया है, तो तुम जानते हो कि क्यों ऐसा होता है। मैं जैसी भावना करता हूँ, वैसा ही हूँ। विचार के आश्चर्यजनक बल से मैं अपने शरीर का पुनर्निर्माण करता हूँ।

इसिलए मैं स्वीकार करता हूँ कि सब कुछ मंगल है। मैं मंगल के स्थायित्व और अविनाशित्व को स्वीकार करता हूँ। मङ्गल ही एक-मात्र वास्तविकता है।

में स्वीकार करता हूँ कि मैं नीरोग हूँ । मैं स्वीकार करता हूँ, कि मैं रोग-मुक्त हूँ ।

में स्वीकार करता हूँ, कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ श्रौर इस्रिल् मैं दिव्य प्रकृति का सहभागी हूँ।

मैं अनन्त जीवन हूँ। स एवाहं। ॐ।

मेरा व्यक्तरूप, मेरा शरीर, मेरे आधीन है और मैं अभी यहीं पर उसे स्वस्थ और बलिष्ठ होने की आज्ञा देता हूँ। ये प्रण्य शब्द हैं, अमङ्गल का कोई भी कल्पित प्रतिरूप इनका विरोध नहीं कर सकता।

# दसवाँ ध्यान

#### प्रेम और भय

सबै रसायन में किया, प्रेम समीन न कीय
रित इक तन में संचरे, सब तन कंचन होय।—कबीर।
प्रेम ही जीवन ऋौर भय ही मृत्यु है।

—स्वामी विवेकानन्द् ।

्रिं अ श्री श्रीर विचार के जिस राज्य में हम आरम्भ श्री श्री श्री श्रीर विचार के जिस राज्य में हम आरम्भ श्री श्री श्रीर विचार के जिस राज्य में एहँच गये हैं। मेरा विश्वास है, कि हम मिध्याविश्वासों के प्रदेश से सर्वथा बाहर हो गये हैं और अब हमने सत्य के विशुद्ध वातावरण में प्रवेश कर लिया है। यह है आध्यात्मिक राज्य। जितना ही आगे हम इस आध्यात्मिक राज्य के भीतर प्रवेश करेंगे, बाहरी और दृश्य वस्तुओं के विषय में उतने ही हमारे विचार स्पष्ट होते चले जायँगे।

अब तक हम जितने पग चले हैं, उनमें हम स्वयं से बहुत दूर नहीं गये हैं, क्योंकि हमारा आशय था, कि हम पहले यह जान जायँ, कि हम वस्तुतः क्या हैं। प्रचलित विचार सत्य के विरुद्ध थे। यह दसवाँ ध्यान अब हमें आध्यात्मिक राज्य में

'प्रवेश करने, श्रीर वहाँ रहने के लाभ बतायेगा। पदार्थवादी के विचार जब तक पदार्थवादमूलक रहेंगे तब तक वह पृथ्वी से ही बँधा रहेगा। यह आवश्यक है, कि उसका यह अनुभव हो, क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिकता को अस्वीकार करता है और पदार्थकता को स्वीकार करता है। वह उस मनुष्य के समान है, जो हिमाच्छादित पर्वतश्रङ्ग पर चढ़ते हुए एक पग आगे को बढ़ाता है; किन्तु दो पग पीछे फिसल जाता है। चह यह निर्मृत आशा कर सकता है, कि वह पर्वत-शिखर पर पहुँच जायगा, परन्तु इस रीति से वह वहाँ कदापि नहीं पहुँच सकता। दूसरी श्रोर श्राध्यात्मिक मनुष्य श्रपनी दिव्यता का अनुभव करता है। वह एक देवता नहीं है, कम मात्रा में परमात्म देव है। वह उस परम देव का व्यक्त रूप है, बाह्य रूप है, इसका एक प्रवाह है, सर्वशक्ति का पुत्र होने के कारण उसमें सब शक्ति निहित है।

परन्तु इस शक्ति से काम ले सकने के पूर्व आध्यात्मिक आदर्श के सम्मुख सारे पदार्थवाद को, जिसे पदार्थवादी ने अपना लदय बना रक्खा है, लोप हो जाना चाहिए। कहो— अनुभव करो—'जगन्मिण्या' जगत् को, मांस के लोथड़े को, और शैतान को अस्वीकार कर दो। उसको वास्तविक वा सत्तारूप शक्ति मानने से इन्कार कर दो। मत सोचो कि मांस के लोथड़े की वासनाओं से तुम आकृष्ट होते हो। अमङ्गल का कोई भी रूप, या उनका समूह, तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकता,

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

यह तुम जानते ही हो। जब तुम आध्यात्मिक राज्य में अच्छी तरह से प्रतिष्टित हो जाओंगे, तब तुम 'ब्रह्म सत्यं' कह सकोंगे, अपने में इसके दिव्य गुणों को देख सकोंगे। तब अपने को प्रेममय पाओंगे।

कवीर ने कहा हैं—मैंने समस्त रासायनिक द्रव्यों को जाँच कर देखा है, परन्तु किसी को प्रेम के समान नहीं पाया। एक रत्ती प्रेम अगर संचरित हो जाय, तो सारा शरीर सोने का हो जाय, कांत हो जाय, दिन्य हो जाय। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा शरीर काला लोथड़ा वनकर तुम्हारे आन्तिरिक आत्मा के तेज को न छिपाता रहे, प्रत्युत तुम्हारा स्वयं सत्य के समान ही कांत या दिन्य रूप हो जाय ? शायद इसके लिए तुम सव कुछ करने के लिए तत्पर हो जाओं।

किन्तु प्रेम का लच्चा क्या है। किसी समय जब अन्धकार का युग था, परमात्मा एक ऐसी वस्तु माना जाता था जिससे डरना चाहिए। इसे प्रसन्न करने के लिए बलिदान करना, इसके जीवों का रक्त वहाना आवश्यक समभा जाता था। लोग परमात्मा से डरते थे कि यदि इसे इस तरह प्रसन्न न करेंगे तो वह हमारा नाश कर देगा, किन्तु यह विचार अन्धकार का विम्ब था। अज्ञानियों का दृष्टिकोण था।

परमात्मा से हमारा सम्बन्ध भयानक श्रीर भीति का नहीं है, सरल-हृद्य ऋषियों का श्रन्तस्तल ऋचा-रूप में इस प्रकार उमड़ कर वह चलता था—'त्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता

शतक्रतो ! बभूविथ ।' हे परमात्मन, तुमही हमारे पिता हो, तुम ही माता हो। माता-पिता बच्चे के लिए डर की सामग्री नहीं हुआ करते हैं और न एक बच्चे के रक्त से दूसरा बच्चा उन्हें प्रसन्न ही कर सकता है। माता-पिता का काम बच्चे को डराना नहीं, उसे प्यार करना है। पिता के शासन में कुछ हद्ता का आभास देख पड़ सकता है, परन्तु जिसने माता का लाड़ पाया है; वह जानता है कि उसका हृदय एकदम तरल होता है, वह प्रेम की प्रतिमूर्ति ही नहीं, साचात् प्रेम है। पर-मात्मा एक ही साथ पिता और माता दोनों है। वह हमारा शुद्ध शाश्वत प्रेमी है। वह स्वयं प्रेम है। योहन को ईसाई प्रेम का अवतार मानते हैं। उसने परमात्मा के सत्य रूप का साचात्कार किया है। वह कहता है कि परमात्मा प्रेम है। स्वामी विवेकानन्द का भी अनुभव था कि 'प्रेस सर्वशक्तिमान् है।'

निस्संदेह परमात्मा स्वास्थ्य है। अब यदि परमात्मा प्रेम भी है तो प्रेम और स्वास्थ्य को एक होना चाहिए। इससे यह अभिप्रेत नहीं कि शारीरिक स्वास्थ्य के बिना हम प्रेम नहीं कर सकते। जो लोग रुग्णावस्था में वा अन्य पीड़ाओं को सहते हुए धैर्य, सहनशीलता, दुश्चिन्ता, विमुक्तता दिखला सकते हैं, उनका आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ा-चढ़ा होता है और उनका बाहरी या शारीरिक स्वास्थ्य शीध सुधर सकता है। यदि शरीर से अभिप्रेत अर्थ सिद्ध हो चुका हो, तो बात ही दूसरी है। चिड़चिड़े स्वभाव के मनुष्य, बहुधा निर्वल तथा रुग्ण

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

रहा करते हैं। यह क्यों ? इसिलए नहीं कि उनमें चिड़चिड़ापन है या वे डरते हैं; किन्तु इसिलए कि उनमें प्रेम का अभाव है।

सव गुणों का उद्गम परमात्मा है और जब तक मनुष्य इन गुणों को जीवन या व्यवहार में प्रकट नहीं करता, तब तक वह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। जब तक मनुष्य उरता रहता है, उसमें प्रेम का अभाव रहता है; वह स्वस्थ कैसे हो सकता है। भय मन की एक ऐसी दशा है कि यदि उसे बढ़ने दिया जाय, तो वह उस मनुष्य का जीवन असंभव बना देगी जो उसके अधिकार में रहेगा। भय, शायद घृणा को छोड़कर तुम्हारा सब से बड़ा शत्रु है। जो कुछ भी हो, भय और घृणा एक दूसरे के बड़े योग्य साथी हैं, किन्तु तुम्हारे योग्य नहीं।

भय का शरीर पर बड़ा विध्वंसकारी और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यदि तुम किसी रोग से डरोगे, तो अवश्य उसके शिकार हो जाओगे, यदि तुम वायु के भपाटे में बैठे हो और डरते हो कि न हो सदी लग जाय, तो तुम्हें अवश्य सदी लग जायगी; यदि तुम डर रहे हो कि शायद तुम बीमार होने वाले हो, तो तुम अवश्य बीमार हो जाओगे। मैंने एक स्त्री को कहते सुना—"मुमे विश्वास है कि मैं बीमार पड़ जाऊँगी," और सचमुच बीमार पड़ गई। यदि तुम्हें भय है कि तुम मर जाओगे, तो तुम अवश्य मर जाओगे। इस विषय में संदेह ही नहीं।

युद्ध के दिनों कई लोग, जो रणभूमि के निकट भी नहीं जाते, भय-मात्र से मर जाते हैं। यदि कोई भूचाल या अन्य

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

प्राकृतिक आपत्तियाँ किसी जिले पर आ पड़ती हैं, तो लोग डर के मारे मरकर गिरते हुए देखे जाते हैं। प्लेग सरीखी महा-मारियों में कितने ही लोग ऐसे मर जाते हैं, जिन्हें प्लेग छूता तक नहीं।

जैसे विद्युत् का प्रवाह, वायु, या भाप एक शक्ति है, वैसे ही विचार भी एक शक्ति है। उसे जिस रीति से काम में लगात्रोगे, वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। यदि तुम भय की भावना करोगे, तो भयान्वित हो जान्त्रोगे। और भयान्वित होना, रोग के साथ युद्ध करते समय मन की सबसे निकृष्ट अवस्था है। यदि तुम स्वस्थ होना चाहते हो, तो भय को समूल विनष्ट कर दो। यदि तुम उसका नाश न करोगे, तो उसका ही आधिपत्य हो जायगा और प्रेम चुएण हो जायगा; क्योंकि उन दोनों के लिए मनुष्य के आत्मा में स्थान नहीं है।

में भय का नाश कैसे कर सकता हूँ ? प्रेम का अपने भीतर प्रवेश करने से । उसके लिए युद्ध का साज बाज पहन कर लड़ाई के मैदान में भीम-कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम का अपने अन्दर प्रवेश करो और काम बन गया। अंधकार और प्रकाशवाले हमारे प्रिय रूपक का यहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है। भय आत्मा में अंधकार रूप है। उसकी सहचारिणी घुणा भी उसी कोटि में है। परमात्मा के स्वयं प्रकाश प्रेम का वहाँ प्रवेश करो, भय अपने अनुचरों सहित बोरा-बँधना लेकर अपने आप पलायन करता नजर

श्रायेगा। योहन कहता है—प्रेम में भय कहाँ था ?' पूर्ण प्रेम भय को निकाल फेंकता है।

प्रेम परब्रहा का एक अनन्त और अविनाशी सिद्धान्त है। उसी की धुरी पर सारे लोक चक्कर काट रहे हैं। वह आकर्पण शक्ति की भाँति काम करता है। यही आकर्षण शक्ति तमाम विश्व पर शासन करनेवाली शक्ति है। उसके विना समस्त नियमित कम (Cosmos) दूट जाता और अनियमितता (Chaos) का राज्य हो जाता है। परमात्मा का प्रेम नच्नों को अपने पथ पर प्रवृत करता है; सौरमंडल के स्थायित्व का उत्तर-दायित्व भी उसी पर है। यह दिन्य सार—प्रेम प्रवाहित होकर सूर्य-लोक में जाता है और वहाँ ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है, जो वहाँ से प्रकाशदायिनी तथा संजीविनी किरणों के रूप में समस्त पृथ्वी पर विकीर्ण होते हैं।

परत्रहा ने प्रेम और इच्छा की शक्तियों का योग किया और मनुष्य पैदा हो गया। मनुष्य इसी दिव्य गुगा के कर्त्व से सिद्ध हो सकता है। प्रेम दिव्य विधायक है। यदि प्रेम मेरे समस्त शरीर में व्याप्त हो जाय, तो भिन्न-भिन्न निर्मायक अगु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहें और मैं स्वास्थ्य की रहा कर सकूँ। मेरी सब भावनाएँ मेरे शरीर में प्रतिबिंबित होती हैं और प्रेम विचार का सर्वोत्कृष्ट निर्मायक और विधायक रूप है। संनेप में, भय विग्रह करता है और प्रेम निग्रह करता है। भय-विनाश करता है और प्रेम पुनर्निर्माण करता

है। भय एक बाधा है और प्रेम सब बाधाओं को दूर करने-वाला है।

मेरे लिए कोई भी वस्तु भयभीत होने का कारण नहीं है।

मैं संकल्प करता हूँ कि प्रेम न कि भय, मेरा

शासकोदेश्य होगा। इस प्रकार मैं सिद्धि प्राप्त करूँगा।

# ग्यारहवाँ ध्यान

#### श्रात्म-संयम

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्—गीता ः शक्तिवान निरमर्धं, नाहिंन वाहु विशालः

त्रपनों सासन जो करत, सो साँचो भूपाल ।—सोलोमन-स्कि अध्यक्ष्य स्मन्देह यदि केवल स्वास्थ्य और बल की ही प्राप्ति के लिए नहीं; किन्तु मनुष्य-जाति की रचा के लिए अध्यक्ष्य भी कोई वस्तु सब से अधिक आवश्यक है, तो वह आत्मसंयम है। फिर।भी कितना आश्चर्य है कि यह एक ऐसा गुण है, जिसका करोड़ों स्त्री-पुरुषों में अभाव है।

हम बहुधा मनुष्य के विषय में सुना करते हैं कि वह श्रीरों का नहीं; किन्तु स्वयं अपना शत्रु है। एक राजा के विषय में कहा जाता है कि वह एक राज्य पर शासन करता था; किन्तु स्वयं अपने को वश में न रख सकता था। एक दूसरे श्रादमी का वर्णन किया जाता है कि उसका स्वभाव वश में नहीं किया जा सकता था। एक श्रीर दूसरे के विषय में कहा जाता है कि यह बहुत ही हीन कारण से वा श्रकारण ही श्रापे से वाहर हो जाता था।

मैं एक ख़ी को जानता हूँ, जो या तो आनन्द के सातवें स्वर्ग में रहती है, या विपाद की गहनता ही में डूबी रहती है। वह या तो वहुत ही प्रसन्न रहती है, या वहुत ही अप्रसन्न; या

तो अत्यन्त कुद्ध रहती है या अत्यधिक शान्त; या असाधारण उल्लास में निमन्त रहती है या सर्वथा दुःखी। वह मध्यम मार्गः कभी प्रइण नहीं करती। उसके लचीले स्वभाव के अन्त परस्पर मिल जाते हैं, उसमें विवेक वुद्धि का अभाव है। वह अपनी भावनाओं पर वहुत कम अधिकार रखती है, या कहना चाहिए कि अधिकार रखती ही नहीं।

सव से पहली वात जो एक वालक सीखता है, वह ष्रात्म-संयम है। वह श्राँगीठी पर एक जलता हुआ कोयला देखता है, उसकी चमक से आकृष्ट होकर वह उसे हाथ से उठा लेता है। परिणाम वेदना-पूर्ण होता है। अब वह फिर जलते हुए कोयले को नहीं छूता। उसने उस विषय में अपना पाठ पढ़ लिया है, यद्यपि उसका अध्यापक वेदना है; परन्तु प्रत्यच्तः मनुष्य-जाति वहुत से वेदनाजनक पाठों को पढ़ लेने के बाद आत्म-संयम सीख सकी है और इस गुण के सार्वभीम अभ्यास के पूर्व बहुत से पीड़ाप्रद पाठ आवश्यक होंगे।

श्रात्म-संयम है क्या ? मानसिक समस्थित का नाम ही श्रात्म-संयम है। मनुष्य की समता हम तराजू से कर सकते हैं, जिसके दोनों पलड़े समान वजन के हों। जब एक पलड़ा भारी हो जाता है श्रोर दूसरा हलका ही रहता है, तो समस्थित में गड़वड़ हो जाती है। जब मनुष्य की मानसिक दशा में व्यतिक्रम पड़ जाता है, तो वह श्रपनी समवुद्धि को खो डालता है श्रोर उसी हद तक उसका श्रात्म-संयम भी जाता रहता है।

मेरा यह ष्रभिप्राय नहीं कि हमें किसी भी दशा में श्रपनी आवनाओं को न्यक्त नहीं करना चाहिए। समय होता है, जब कि घोड़े को हाँकने में लगाम होली कर देना उचित होता है ज्योर उसे स्वेच्छा से जाने दिया जाता है; किन्तु लगाम को धूरी तौर से छोड़ कर घोड़े को सर्वथा स्वच्छन्द एक मूर्व ही कर सकता है। शीघ ही वह लोहे को दाँतों के बीच लाकर खछाड़ मारने लगेगा श्रोर संभवतः घोड़े से सम्बन्ध रखनेवाले को हानि पहुँचेगी।

इसी प्रकार ऐसे भी समय हैं, जब तुम्हारा क्रोध करना च्याय-सङ्गत हो सकता है। जब तक तुम पर किया गया अन्याय अनिवारित रहता है, जब तक तुम्हारे प्रति किया गया अपराध अप्रतिषोधित रहता है, तभी तक तुम्हें इस प्रकार के भावोद्धेग अद्शीन का कारण वा बहाना है, उसके वाद नहीं।

दूसरे प्रकार की भावनाएँ, जैसे प्रोम, बड़ों के समान होने की इच्छा, सन्तोष और आनन्द निदर्शन सदैव चम्य हैं; किन्तु ज़ुम्हारी भावनाएँ किसी भी प्रकार की हों, उन्हें अपने वश सें रक्खो। तुम लगाम को ढीली कर सकते हो; परन्तु उन्हें छोड़ना उचित नहीं है और तुम्हारी भावनाओं के पछाड़ मारने के थोड़े से चिह्न दिखलाने पर भी तुम्हें लगाम दृद्ता से खींचने के लिए तैयार रहना चाहिए।

'जिसे क्रोध नहीं त्राता वही यथार्थ शक्तिवान है, वह नहीं जिसकी वड़ी-बड़ी भुजाएँ होती हैं।' जो शीव्र क्रोध के वशी-

# ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

भूत होता है वह सर्वथा आत्म-संयम हीन है और नैतिक शिक्त से हीन है। देश पर राज्य करनेवाले राजा राजा नहीं, 'सच्चा राजा वह है, जो अपने ऊपर राज्य करता है।' जो अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता, वह किसी वस्तु पर भी शासन नहीं कर सकता और यदि वह इसका प्रयत्न करेगा, तो सर्वथा असफल रहेगा।

यदि इस विश्व पर परब्रह्म शासन नहीं करता, तो वर्तमान क्तियमितता में अनियमितता (Chaos) आ जाती है। यदि न्तुम अपने जगत् पर शासन नहीं कर सकते, तो तुममें मनुष्यत्व की मात्रा आवश्यक से कम है। जितना आवश्यक जीवन के लिए आहार है उतना ही आवश्यक स्वास्थ्य के लिए आत्म-संयम है। बिना आहार के शरीर मर जाता है और बिना आतम-संयम के शरीर इतना निर्वल हो जाता है, कि पृथ्वी पर के तमाम रोग उस पर आक्रमण कर सकते हैं। शरीर की प्रकृति एक विगड़े बालक की तरह है; जिसे यदि उपयुक्त शासन में न रक्खा जायगा, तो शीव नटखटपन करने लगेगा। इसी तरह, यदि मेरा श्रात्मा मेरे शरीर को वश में न रक्लेगा, तो वह उस घोड़े के समान बिगड़ खड़ा होगा, जिसने लोहे को दाँतों के बीच दवा डाला है और परिणाम में दुःख होगा।

अब यहाँ पर हमारे सामने एक वड़ा महत्व का सत्य उपस्थित होता है, जो कड़ी से कड़ी जाँच अग्नि की कड़ी से कड़ी

श्राँच के सामने भी ठहर सकेगा। उसे पूरी तरह से समभने के लिए बड़े गहन विचार की श्रावश्यकता है। वह सत्य यह है—सब भावनाएँ, चाहे उनकी कोई भी प्रकृति हो, रारीर पर वास्तविक प्रभाव डालती हैं। मैं इसे एक महत्त्वपूर्ण सत्य कहता हूँ। इसका वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जा चुका है श्रीर किया जा सकता है।

भावनाएँ भिन्न-भिन्न प्रकृति की होती हैं। हम उन्हें भली श्रीर बुरी दो कोटियों में विभक्त कर सकते हैं प्रथम कोटि में विश्वास, प्रम, श्रानन्द, शान्ति, धैर्य, श्राशा, दया, स्नेह, सहृदयता, पिवत्रता श्रीर साहस रक्खे जा सकते हैं। यदि हममें ये गुण हैं श्रीर हम इन्हें काम में लाते हैं तो हमें मालूम होगा, कि वे शरीर के विधान में श्रीर उसे स्वस्थ श्रीर बलिष्ठ बनाने में सहायक होते हैं।

दूसरी कोटि में घृणा, दु:ख, वेचैनी, अधीरता, कोध, निष्ठुरता, अपावित्र्य, कातरता और निराशा हैं। मनुष्य में इनमें से एक या अधिक देय दुर्गुणों का होना शरीर के अणुओं को वियुक्त करने, कोष्ठों का नाश करने, स्वास्थ्य का ध्वंस करने और असामयिक बुढ़ापा लाने के लिए काफी है। कोध का प्रत्येक उद्रेक आयु को घटाता और रोग को लाता है। धैर्य या प्रेम का प्रत्येक कार्य आयु को बढ़ाता है और शरीर को अधिक स्वस्थ और बलिष्ठ बनाता है।

अपने रोगी को प्रसन्नता की भावना देने की आवश्यकता

का प्रत्येक चिकित्सक अनुभव करता है। एक बार रोगी ने अच्छा होने की आशा छोड़ी, कि अच्छा होना असम्भव-सा हो जाता है, वर्तमान सभी औषधियों में आशा सबसे जबर्दस्त औषध है। उसके बिना हर कोई सहस्रों वर्ष पूर्व मर गया होता। प्रेम केवल मानसिक विप्रह का ही नहीं, शारीरिक रोग का भी अच्छा वैद्य है। विश्वास, धैर्य और आनन्द के विषय में भी यही कहा जा सकता है।

वस्तुतः रोगाक्रान्त दशा में वा जब बड़ी पीड़ा हो रही हो चैर्य, शान्ति छौर छानन्द का छनुभव करना कठिन होता है। मैं स्वयं अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव से भी जानता हूँ, कि यथोचित स्वास्थ्य की दशा की अपेना शारी-रिक निर्वलता वा रोग की ष्ठावस्था में मानसिक श्रीर श्राध्या-रित्मक बल उत्पन्न करना कहीं अधिक कठिन होता है। श्रीर कभी तो असम्भव ही दीखता है। फिर भी इन्हीं मौकों पर जब प्रत्येक वस्तु तुम्हें छोड़कर जाती हुई दिखाई देती है, जब तुम शंकात्रों से घिरे रहते हो, छटपटाते श्रीर कुढ़ते रहते हो श्रीर जब दुःख, चिन्ता श्रीर श्रसन्तोष-पूर्ण श्रवस्था के विरुद्ध जोर से चीख उठते हो-ठीक इसी श्रवस्था में न्तुम्हें इन पृष्ठों में वर्णित दिव्य सत्यों को आग्रह-पूर्वक ग्रहण करने की श्रौर उनको सुचार रूप से कार्य में परिएत करने की आवश्यकता होती है।

्जब तुम पीड़ा-मुक्त रहते हो, जब गरम रक्त तुम्हारी

#### ध्यान से श्रात्म-चिकित्सा

नसों में श्रवाध प्रवाहित होता रहता है, जब तुम जीवनोल्लास में दौड़ने-कूदने श्रीर चिल्लाने का-सा श्रनुभव करते हो, ऐसे समय यह कहना, कि मैं स्वस्थ श्रीर बलिष्ठ हूँ, सरल है; परन्तु जब तुम गँठिया की साँसतें, वात की व्यथाएँ श्रीर सड़े दाँत की प्राणान्तक पीड़ाएँ सह रहे हो उस समय ऐसा कहना इतना श्रासान नहीं है। फिर भी ठीक ऐसे ही समय पर तुम्हें श्रात्म-संयम के श्रभ्यास की सबसे श्रिषक श्रावश्यकता है। हार बैठना सरल, किन्तु मृत्यु-मूलक है।

अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब आँखों में आँसू आ पड़ते हैं, गाल विवर्ण हो जाते हैं और प्रायः रो उठना अनिवार्य हो जाता है। उस समय तुम कहते हो—'मैं यह नहीं सह सकता, मैं यह नहीं सहूँगा'!

में जानता हूँ, मैं भी उस दुनिया में हो आया हूँ। मैं शारीरिक पीड़ा से प्रायः गतिहीन होकर खटोले पर लेट चुका हूँ, यहाँ तक कि मेरा आत्मा चीत्कार कर उठा था, कि 'मानव प्रकृति के लिए यह असहा है।' बुरी से बुरी अवस्था में 'सब भला ही है' कहना कठिन है। यह समय है दाँतों को जोर से दवाकर यह निश्चय करने का कि मुक्तमें जो कुछ जीवन शेष है, उसका में अपनी स्वास्थ्य-प्राप्ति में उपथोग कहँगा।

एक व्यक्तिगत घटना का उल्लेख इस ध्यान में सहायकः होगा। प्रायः पिछले बारह महीनों तक में श्रल्पाधिक 'रुग्ण'

रहा हूँ। शीत, जुकाम, कमजोरी, बुखार की हरारत, फेफड़ें में रक्त का जम जाना; श्रीर स्नायिक निर्वेतता ने मुफे प्रायः ध्वंस कर डाला था। एक दत्त चिकित्सक की देख रेख में में कुछ-कुछ श्राराम तो हो गया; किन्तु बल लौटा नहीं। मैं थोड़ी दूर तक भी चल नहीं सकता था। थोड़े से भी प्रयास से थकावट हो जाती थी। मुफे बहुत शीघ जुकाम लग जाया करता था। पेट-भर भोजन करते ही ज्वर की हरारत होने लगती थी। मेरे मित्र जुञ्ध थे कि मैं मरने तो नहीं जा रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही सोचता था।

तब मुक्तमें जागृति हुई। मैंने अपना रोग अपने हाथ में लिया। यह एक पेटेएट दवा के विज्ञापन की भाँति देख पड़ता है; किन्तु बात ऐसी नहीं है। श्री० डब्ल्यु० जे० कोलबिला के राव्दों में मैंने अपने आपको अपने हाथ में लिया। मैंने अनुभव किया कि मैं शक्तियों को नष्ट कर रहा था। दूसरे शब्दों में मैं अपने ऊपर से अपना अधिकार खो रहा था। अस्तु, मैंने, मेरे वास्तविक स्वयं ने, मेरे शरीर को अपने हाथ में लिया। अपनी शक्तियों का मैंने संग्रह किया, उनको एकत्र किया, उन पर अधिकार जमाया और अपने ऊपर का शासन, जिसे मैंने खो डाला था, फिर से पकड़ लिया।

मैंने कहा मैं नहीं महाँगा, मेरा समय अभी नहीं आया है, मैंने अपने शरीर से कहा—तुम स्वस्थ और बलिष्ठ हो; अपने फेफड़ों से कहा—तुम प्रमित दशा में हो, नसों से कहा—

तुम अच्छी और शान्त हो, मैंने बीमारी और रोग और व्यतिक्रम को अस्वीकार कर दिया और स्वास्थ्य और वल को
स्वीकार किया। मैंने शुभ विचारों को पुष्ट कर सब अशुभ
भावों का नाश कर दिया। मैंने सूर्य-प्रकाश का प्रवेश करने
के साधारण उपाय से अन्धकार का लोप कर दिया। मैंने
कहा—अब मुमे जुकाम नहीं लगेगा और छः मास तक मुमे
जहाँ जुकाम लगने के लक्षण दृष्टिगत हुए, मैंने उसे दूर हटने
की आज्ञा दी और वह भाग गया।

हम संसारोत्पत्ति के विषय में पढ़ते हैं—'परमात्मा ने कहा और वही हो गया.....।'

मैंने—उस महान् के सूद्म रूप ने—परब्रह्म के एक प्रवाह ने—अपनी सृष्टि के रचयिता ने—कहा.......और वही हो गया। उसके विपरीत हो ही कैसे सकता था।

श्रपनी निसर्ग-निहित शक्तियों को बटोरो, तब उनका नाश करने के बदले श्रपने प्रत्येक विचार पर श्राधिपत्य जमा लो, और श्रपने शरीर की बागडोर को पकड़ लो, उस पर श्रीर किसी का स्वत्व नहीं। श्रपने हृदय को भौतिक श्रानन्दों पर न लगा वर श्राध्यात्मिक वस्तुश्रों की प्राप्ति में लगाश्रो। श्रीर तुम्हारे श्राःमा की नवीन श्रवस्था विस्तार के श्रनुसार तुम्हारे शरीर पर प्रतिबिन्वित होगी। यह श्रटल नियम है।

में संकल्प करता हूँ कि मैं गुर्गों का अभ्यास

कहँगा, दुर्गुणों को भगाऊँगा। कभी क्रोध या घृणा अकट नहीं कहँगा। मेरे सब विचार मेरे वश में रहेंगे। अपवित्र, द्वेषमूलक, अशिष्ट और काम्रक भावों को मन में न लाऊँगा; किन्तु पवित्र, प्रेममय साहसपूर्ण और शांत विचारों को प्रहण कहँगा। जिस प्रकार प्रकाश की किरणों सर्य से प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार प्रेम और सदिच्छा मुकसे प्रवाहित होंगे। इस प्रकार मेरी आयु बढ़ेगी और मैं स्वास्थ्य, सौख्य और शांति का मन्दिर बनूँगा।

# बारहवाँ ध्यान

#### एकाग्रता

#### एकाग्रता दिव्य शक्ति है।

\* \*\*\*\* रे प्रिय पाठक, अब मैं आपको अपने रूपकमय में में सोपान की अंतिम सीढ़ी पर ले आया हूँ। आप देख परमात्मा है; (२) कि परमात्मा तुममें है, मुममें है, सबमें है; अन्यथा हम जीवित रह नहीं सकते थे; (३) कि पदार्थ ष्यस्थिर है, केवल आत्मा स्थिर है और हमारा शरीर केवल हमारा बाह्य निदर्शन-मात्र है; (४) कि आतमा ही सब कुछ है, क्योंकि वही एकमात्र वास्तविकता है श्रीर तुम सत्य श्रात्मा हो; (५) कि स्वास्थ्य तुम्हारा जन्मसिद्ध श्रिधिन कार है, तुम अस्वस्थ रहने के लिए कभी नहीं बनाये गये श्रीर उस परमनिधि परमात्मा में तुम्हारी सब श्रावश्यकताएँ संगृहीत हैं, जिन्हें तुम चाहते हो ले सकते हो; (६) कि सिद्धि मनुष्यता का लद्य होने के कारण तुममें निहित है और तुम सिद्ध हो सकते हो; क्यों कि तुम परमात्मा के पुत्र हो, (७) कि तुम विचार-बल से सब कुछ कर सकते हो, शरीर का पुनर्निर्माण भी कर सकते हो, क्योंकि विश्व भर

में विचार ही सबसे महान् शक्ति है; (८) कि अमंगल की अस्वीकृति (९) मंगल की स्वीकृति के लिए रास्ता तैयार करने के हेतु आवश्यक है, रोग की सत्ता को अस्वीकार करना रोग का रोकता और दबाता है और स्वास्थ्य को स्वीकार करना स्वास्थ्य के स्वागत के लिए द्वार खोलता है, (१०) कि प्रेम उसी प्रकार भय को निकाल देता है जैसे स्वास्थ्य अस्वास्थ्य को और (११) कि स्वास्थ्य को प्राप्ति और रक्ता के लिए आत्म-संयम परमावश्यक है।

यह अंतिम पाठ बिदाई के कुछ डपदेश-शन्दों के रूप में है। यदि इस डपदेश को सावधानी से, आशा और विश्वास के साथ पालन करोगे, तो तुम शीघ्र ही सोपान की सर्वोच्च सीढ़ी पर खड़े होकर कह सकोगे—'मैं पूर्ण हूँ।'

जो कुछ अब लिखा जायगा, उसे इन निबन्धों के अन्त की अपेचा आरम्भ में कहना अच्छा होता; किन्तु मानसिक विज्ञानवेत्ता उपचारकों और अध्यापकों के अतिरिक्त और कोई उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता कि एक ही विपय पर अपने मन को लगातार दस पल तक भी एकाम रखना कितना के ठिन काम है।

इसिलए आरम्भ में ही आपके समन्न एक असम्भव कार्य रखकर मैं तब तक ठहरा रहा हूँ, जब तक कि भिन्न-भिन्न ध्यानों का पाठ कर आपने एकाग्रता का थोड़ा-बहुत अनुभव न कर लिया। जो कुछ काम अपने हाथ में लिया है, उसकी

सहायता में एकायता की क्या महत्ता है, इस विषय पर मैं संचेप में आपका ध्यान आकर्षित करूँगा।

इन पृष्ठों को पढ़ लेने के बाद आप फिर से अपने इन ध्यानों का भली भाँति अध्ययन कर सकेंगे, उनमें निहित सत्य को अपनाने की शक्ति आप में बढ़ जायगी। उनके बार-बार पाठ से आप नवीन सत्यों को, वा यों कहना उचित है कि एक ही सत्य के भिन्न-भिन्न रूपों को हुँ इ निकालोंगे। क्योंकि एक भी वाक्य व्यर्थ नहीं लिखा गया है और प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण है।

यदि कुछ बारूद को पृथ्वी पर दूर तक वितीर्ण कर दो और एक दियासलाई जलाकर उनमें लगा दो, तो वह एक सिस् हिस् मात्र करके जल जायगा और कोई चित न पहुँचा सकेगा; किन्तु यदि उसे दृढ़ता से तोप में भर कर गोले के साथ तोप से फेंको तो वह तीत्र वेग से फूट पड़ेगा, और उसका प्रभाव भी भीषण होगा।

पहली दशा में बाक्द वितिणित था, दूसरी में वह एकाम्र था। यदि इन ध्यानों से सर्वोत्तम परिणाम चाहते हो तो, उन पर अपनी शिक्तियों को एकाम्र कर दो। कोई भी मनुष् अपनी शिक्तियों को सहस्रों विषयों पर विकीण कर साफल्य प्राप्त नहीं कर सकता। यदि यह उन्हें एक एक ही वस्तु पर एकाम्र कर उसी पर लगा रहता है, तो वह असफल हो

नहीं सकता। एकायता के माने हैं—मन को श्रौर सब वस्तुत्रों। से पूर्णतः हटाकर एक ही वस्तु पर लगाना।

यदि तुम स्वास्थ्य की इच्छा रखते हो, तो अपने मन को स्वास्थ्य पर नियन्त्रित करो। अपने को स्वस्थ विचारो, अपने आप से और दूसरों से स्वीकार कराओ, कि तुम स्वस्थ हो, अच्छे और बलिष्ठ हो। अपने मन में अपना सर्व-रोग-मुक्त और दौर्बल्य-रहित चित्र खींचो और अपने मानसिक नेत्रों के सामने इस चित्र को पाँच, दस वा बीस मिनट तक लिये रहो। निश्चय ही वह चित्र वास्तविकता में परिणत हो जायगा। उसमें पहले पहल सरलता न होगी: पर अपने प्रयत्न पर डटे रहो। यदि तात्कालिक फल न मिले, तो हतोत्साह न हो जाओ। फल शीघ्र ही और अवश्य ही प्राप्त होंगे, पर पहले पहल शायद तुम उन्हें न जान पाओ।

डटें रहो, स्मरण रखो, तुम अपने शरीर के सम्राट (वा सम्राज्ञी) हो और यदि तुम शासन की बागडोर को अपने हाथ में लेने का निश्चय किये हो, तो तुम्हारा शरीर आज्ञाकारी प्रजा बन जायगा। यदि तुम अधिकार-पूर्ण आवाज से आज्ञा दोगे, तो तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। तुम्हारी नसों पर भार न पड़ना चाहिए, मस्तिष्क में विग्रह न उपस्थित होना चाहिए, कोई वस्तु तुम्हारी अनुचित उद्धिग्नता वा अशान्ति का कारण न होनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ होने की शान्त, गम्भीर और विश्वास-पूर्ण आज्ञा दो

श्रीर चाहे रोग के रूप में हो, या शरीर के, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकृत होने के श्रिधकार के रूप या श्रन्य किसी रूप में, श्रमंगत की सत्ता को स्वीकार करने से दृढ़ता-पूर्वक इन्कार कर दो।

इस प्रकार तुम स्वास्थ्य श्रीर बल की प्राप्ति श्रीर रक्ता कर सकोगे; जो परमात्मा का पुत्र होने के कारण तुम्हारा जन्मसिद्ध श्रिधकार है।

निगल गया में मृत्यु, भेद भी गया पान कर में सारा; कैसा मधुर पुष्ट शुचि भोजन पाता हूँ में विन मारा! भीति न कोई, शोक न कोई; नहीं लालसा की पीड़ा; ग्रांखल-श्रांखल श्रानंद, सूर्य सद्वृष्टि करें नित ही क्रीड़ा! ज्ञानश्र्त्यता, श्रन्थकार हैं व्याकुल श्रो श्रांति हिले हुए; काँपे श्रो थर्शये, गायव हुए, सदा के लिए मुए। मेरी इस जगमगी ज्योति ने उसे मुलस श्रो भून दिया; श्रामटानंद श्रहा हा!!! मैंने वाह-वाह! क्या खूब किया।

--रामतीर्थ

# राजयोग ग्रंथमाला

#### अलौकिक चिकित्सा विज्ञान

अमेरिका में योग प्रचार करने वाले बाबा रामचरक जी की अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद, तीसरा संस्करण संशोधित एवं चित्रमय छपा है। इसमें मानसिक चिकित्सा द्वारा अपने तथा दूसरों के रोगों के मिटाने के अद्भुत साधन दिये हैं। मृल्य २) रुपया, डाक खर्च।।)

#### संकल्प सिद्धि

स्वामी ज्ञानाश्रम जी की लिखी हुई, यथा नाम तथा गुग् सिद्ध करने वाली, सुख, शांति, श्रानन्द, उत्साह, बल, ऐश्वर्य— श्रारोग्यवर्धक इस पुस्तक का मूल्य २) रूपया, डाक खर्च। =)

#### प्राण चिकित्सा

मेस्मेरिज्म, चिकित्सा आदि तत्वों को वैज्ञानिक ढंग से समभाने व साधन बताने वाली एक ही पुस्तक है। कल्पवृत्त के संपादक नागर जी द्वारा लिखित १६ वर्ष की गम्भीर अनुभवपूर्ण तथा प्रामाणिक, चिकित्सा के प्रयोग व साधन इसमें दिये गये हैं। मूल्य २) रुपया, डाकखर्च।

### प्रार्थना कल्पद्रुम

प्रार्थना क्यों तथा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रार्थना का नया रूप सममाने वाली, दैनिक सामृहिक प्रार्थना द्वारा अनिष्ट स्थिति से मुक्त होने व दूरस्थ मित्रों व मृतात्माओं को शांति व स्वास्थ्य संदेश दिलानेवाली आज के संसार में अनोखी पुस्तक है। मूल्य।) आना।

#### आध्यात्मिक मएडल

घर वैठे आध्यात्मिक शिचा प्राप्त करने व साधन करने के लिए हमारे पास कई जिज्ञासुओं के पत्र आया करते हैं। उनके हित के लिए यह मण्डल स्थापित किया गया है, जिससे स्वयं शारीरिक व मानसिक उन्नित कर अपने क्लेशों से मुक्त होकर दूसरों का भी कल्याण कर सकें। आध्यात्मिक मण्डल के सदस्य बनने वालों की शिचा व साधन के लिए प्रवेश शुल्क ८) (आठ रूपये हैं) और उन्हें निम्निलिखित पुस्तकें दी जाती हैं:—

१—प्राण चिकित्सा २—प्रार्थना कल्पद्रुम ३—ध्यान से आत्म चिकित्सा ४—प्राकृतिक आरोग्य विज्ञान ५—आरोग्य साधन पद्धति ६—अध्यात्म शिचा पद्धति ७—त्राटक चार्ट ५—ॐ दर्शन ६—आत्म प्रेरणा १०—कल्पयृच्च एक वर्ष तक।

कोई भी सदाचारी व्यक्ति प्रवेश फार्म मँगाकर सदस्य वनः सकता है।

### अमूल्य उपदेश

कलपवृत्त में पूर्व प्रकाशिक अमूल्य उपदेशों का संग्रह—मूल्य

विश्वामित्र वर्मा द्वारा लिखित नई पुस्तकें

#### प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान

रोग क्या है, क्यों कैसे कहाँ से होता है तथा जड़ी वृटी दवा दारू चीर फाड़ के विना, दाम कोड़ी खर्च किये विना रोग कैसे जाता है, असाध्य रोगों से स्वयं मुक्त होकर विश्व प्रसिद्ध डाक्टरों ने जिन प्राकृतिक साधनों से हजारों लोगों को चंगा किया है | उनका रहस्य और अनुभव पूर्ण साधन है। मूल्य १॥)

#### प्राकृतिक स्वास्थ्य साधन

स्वास्थ्य के नये साधन। नये पौरुष वर्धक व्यायाम आदि के २६ चित्र तथा भोजन की नवीन वैज्ञानिक व्याख्या और नुस्खे। मूल्य २)

मिलने का पता-कल्पचृत्त कार्यालय, उज्जैन

अवश्य पहि**ए** 

# अवस्य पाद्रप

# कल्पवृत्त

मेस्मेरिज्म, हिपनाटिज्म, योग-विद्या

प्राणायाम, श्रात्मशक्ति, मनोबल (विलपावर),

विचार-शक्ति, इच्छा-सिद्धि, राजयोग, हठयोग, लययोग, मंत्रयोग आदि नवीन और प्राचीन साधनों का प्रकाशित करनेवाला तथा कमजोरी, क़ब्जी, मंदामि, निद्रानाश रोग, शिथिलता एवं शारीरिक रोगों को मिटाने के लिए, बिना औषधियों के अनमोल अचूक सरल उपायों को और सानसिक भय, चिंता, शोक, मोह, संशय आदि कारणों से मुक्त कर नवजीवन का संचार करनेवाला, अपने ढंग का हिन्दी भाषा में एक ही मासिक पत्र है। अवश्य प्राहक बनकर जीवन सुखी, सफलतामय एवं शांतिपूर्वक व्यतीत कीजिएगा। वार्षिक मूल्य २॥ रुपये।

ではてる。する人で名人でないてないてないできているというと

कल्पवृत्त-कार्यालय, उज्जैन (मध्यभारत)

वर बेठे डॉक्टर या वैद्य

स्यक्तिर्गा-चिकित्सा

गाँचर्ती वार बिह्मा कागज पर सुन्दर टाइप में
छपकर अभी तैयार होकर आई है।

सूर्य की किरणों द्वारा भिन्न भिन्न रंगों की बोतलों में जल भरकर किस तरह सूर्य की शक्ति को खींचकर संचित करना, तेल और शक्कर को तैयार कर दवाइयों की तरह एपयोग में लाना, रोशनी से बीमारी हटाना और वगैर एक पाई के खर्च के और विना दवा दाक के भयंकर से भयंकर झसाध्य रोगों का केवल सूर्य किरणों से, इलाज करने के नवीन तरीक़े आदि बहुमूल्य विपय इस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। इस विषय की हिन्दी भाषा में यह सबसे एक्तम और अनुभवपूर्ण बड़ी पुस्तक है। मू० ५) डाक-व्यय अलग।।)

पता—

कत्पवृत्त-कार्यालय

इज्जैन, (मध्यभारत)।

\$\$\$\$

इत्यादि, इसी तरहसे अनेक बातोंमें बहुत उत्मूत्रोंसे वहा अनर्थ किया है उसके सबका निर्णयतो "आत्मभ्रमीच्छेद्न भानुः" के अवलोकनसे अच्छी तरहसे हो जावेगा।

और न्यायाम्मोनिधिजीने 'जैनसिद्धान्त समाचारी' पुस्तकका नाम रक्खा परन्तु वास्तवमें उत्सूत्र भाषणोंके और क्युक्तियोंके संग्रहकी पुस्तक होनेसे आत्मार्थी भव्यजीवींके मोक्षसाधन में विष्नकारक और श्रीजिनाश्चासे बालजीवींकी श्रद्धाश्रष्ट करनेवाली मिण्यात्वके पाखन्डकी भ्रमजालक्षप हैं सी इसके बनानेवालोंको, तथा ऐसी जाल बनानेमें संसारवृद्धिकी हेतु भूत खूबही दलाली कीशिस करनेवालींकीं, और मिण्यात्वकी वढ़ा करके संसारमें भ्रमानेवाली ऐसीजाल प्रगट करनेमें मीभावनगरकी श्रीजैनधर्मप्रसारकसभाके मेम्बरलोग उस समय आगेवान् हुए जिन्होंकी, और इसके बनानेकी खुसीमानकर अनुमोदना करनेवालोंको और इसी मुजब अन्धपरंपराके गड्डरी ह प्रवाहकी तरह चलकर श्रीजिना जानुसार सत्यवातों की निन्दा करनेवालोंकों श्रीजिनेश्वर भगवान्की आचाके आराधक सम्यक्त्वी आत्मार्थी जैनी कैसे कहे जावे इस बातकी तत्त्वग्राही मध्यस्थ सज्जनस्वयं विचारलेवेंगे—

और शास्त्रोंकेविरुद्ध उत्सूत्रप्रस्पणा करनेवालेको सिण्यात्वी अनल संशारी अनेकशास्त्रोंमें कहाहै और न्यायास्भोनिधिजी नाम धारक श्रीआत्मारामजीने तो एक 'जैनसिद्धान्त समाचारी' नामक पुस्तकमें इतने शास्त्रोंके विरुद्ध लिखके इतने उत्सूत्र भाषण किये हैं तो फिर पहिले ढूं ढकमतकी दीक्षामें और अन्यकार्यों में कितने उत्सूत्रभाषण करकेकितने शास्त्रोंकेविरुद्ध प्रस्पणाकरी होगी जिसके फल विपाकका कितना अनल संसार कढ़ाया होगा सो तो श्रीचानीजी महाराज जाने।